

डंग्रजी विद्याम्यास करून तयार झांकर्छा उपाध्याची व श्रावकाची मुळे लाना तो प्रथ शिकण्यास भगोदर कानडी भक्षरे पुजापाठही स्रोनींच रचिछा, याचा प्रचार आमच्या दक्षिणदेशींत व उत्तरदेशान फार साहे, स्यात आमच्या दक्षिणदेशांत 2 जिकड़ पहावें तिकड़े हा प्रथ कानड़ी छिपीमध्यें असच्या कारणानें सरकारी मराठी अगर इंप्रजी शाळेस जाऊन मराठी व अकून शिक्तों हाणने मारच त्रासदाक होऊ लागला; हाणोन मीं काहीं जुन्या प्रतीवरून शोध करून बार्छबोध लिपींत हा स्रानीं स्त्रीपदेशादि मोठमोठे प्रय रिचले आहेत. पूर्वी श्रीमदाशायर या नांवाचे महाकाति होजन गेळे.

प्रम छापबिरा, या प्रंथाची तपासणी श्री रा० रा० मह्यापा मरमाप्ता निटवे व श्री रा० रा० मह्यापा अनत डपाध्ये

या उमयता विद्वानानी केली. याबरून हा प्रथ शाणोछीढ मणिप्रमाणे उजळ झाला असे क्षणण्यास काही हरकत नाहीं.

या प्रथात उया कोही टिपा दिल्या आहेत सा श्रीमझककतानीं केलेल्या प्रयाच्चा आधाराने दिल्या आहेत. सिंह-सघ, नदीसघ, सेनराघ व देवसघ असे हे चार सघ जैनामध्ये होऊन गेछे आहेत. ब्यांनी फेळेल्या प्रथामध्ये परस्पर मेद नाहीं, जो कोणी मेर मानेळ तो मिध्याहटी होय. याविषयी समयभूपणामध्ये असे सागितछे आहे कीं-

चतुःसंध्यां नरो यस्तु कुरुते भेद्भावनां । मिध्याहाष्टिः स विज्ञोयो जिनधर्मिषिवाजितः ॥

पास अनसरून जाणारा सम्पग्टटी होय. नाहीं पेक्षां त्याजा जैनसुद्रा हाणू नपे. कारण, चतुःसवानीं सागितछेळे हाास्त्र प्रामाण्य आंढ. या सर्वाची गणना आचार्यामध्येन आहे. "आचार्यवचन प्रोक्त सर्वज्ञवनोपम" क्षणून यांचे वचन कोणीही उछवन करू न्ये, केल्यास दाप आहे, अभिष्टाकलक हे देवसवापैका आहेत झणुन याचे वचन प्रामाण्य मानलें श्रीमदाशायर हेही या सवापैसोंच आहेत हाणून यानीं केछेछे प्रथ प्रमाण मानछे पाहिजेत.

मीयी व पांचवी इयता शिक्तून तयार झाछेल्या मुळाना हा प्रथ वाचतां व त्यातील विधि करता येईछ अशी तज-थीज या प्रयात नेजी आहे. हा आमच्या जैनवधूनी सप्रही ठेवावा.

नेमीशा आदाप्पा उपाध्ये, उदगांवकर,

### विषयानुक्रमाणिका.

|                             | ग्यात्रभ | विषयानुक्रमाणिका.                      |                                         |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| , प्रकरण,                   | पान.     | प्रमरण <b>.</b>                        | पान,                                    |
| १ अधिवासन                   | 8        | ११ पंचमेरुपूजा                         | 37<br>82<br>82                          |
| २ महाभिपेक                  | S.       | १२ दशलाक्षाणिकपूजा (यंत्रासह)          | 8°<br>8°                                |
| ३ सकलीकरण                   | 27       | १३ अनंतद्वार प्राणप्रतिष्ठा (यंत्रासह) | 888                                     |
| 8 सहसनाम                    | ° ၅      | १४ अनंतत्रयोद्शीपूजा                   | 333                                     |
| ५ नित्यपूजाकम               | . w<br>9 | १५ अनंतचतुर्देशीपूजा                   | ११३                                     |
| ६ पंचपूजा                   | ٠<br>٧   | १६ चंद्रषष्ठीपूजा (यंत्रासह)           | 30                                      |
| ७ नवदेवता                   | 8        | १७ वास्तुपूजा (यंत्रासह)               | 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |
| ८ तत्वार्थपूजा              | 05       | १८ यहहोम                               | 07<br>00<br>00                          |
| ९ नंदीश्वरपूजा              | 908      | १९ जल्होम                              | % ७३                                    |
| १० पोडशमावनापूजा (यंत्रासह) | 220      |                                        |                                         |
|                             |          |                                        |                                         |

#### गुहिपत्रक.

depotrace adoption of the contract at motivate for motivate and the contract at the contract of the contract o

| -46-J | ادير- 10<br>احداد | 0-n-n       | 46.<br>49.        | 46.4        | 52-<br>003 | ~            | در ث           |              | المراها<br>المساوة |               | به<br>ناه | 90.0    |                 |                  | 46     |            | T. |
|-------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|--------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|-----------|---------|-----------------|------------------|--------|------------|----|
|       | સુલ.              | चित्रक      | स्डियाद           | मुक्तापङ    | पीठ        | स्वर्गासमाभि | सपरिवार हे वहण | सयोज्योपचर   | चतुद्वींपंच        | शातकत्वाह्य   | रंजकं     | मुख्    | सुरत्नसुविष्टित | <b>अहं</b> त्रमु | अगसहित | प्रामाद    |    |
|       | मशुद्ध.           | चित्रक      | राज्यांद्         | मुक्तमञ्    | पीत        | स्वगासिमामि  | सपरिवार वर्ण   | सयोज्योपवर   | चतुद्धिं च         | श्रतकेत्वास्य | रब        | मञ्     | सुरत्मुाप्टेत   | अहंत्रम          | भगतहित | घुराज्ञादि |    |
|       | वान.              | 28          | 90                | 36          | ~<br>~     | 20<br>20     | مد<br>ح        | es es        | ,,                 | 63            | 89        | 99      | 89              | <3               | °,     | 8 8        |    |
| _     |                   |             | -                 |             | -          |              |                |              |                    |               |           |         | -               |                  |        |            |    |
| -     | शुद               | नमस्करोमि   | प्त्कप्रैवयकाल्बक | कोणकांटेयु  | محاد       | सानाय        | प्रभुषेः       | 61. TO       | श्रेपाहितो         | क्षताऽवत्रजै  | पालित     | मीप्सित | सम्यक्षमस्तु    | <b>E</b>         | केश    | सुमहोद्य   |    |
|       | मगुद्र.           | नमोस्कर्गिम | प्तसभित्रययाख्यक  | कोणकेष्टेयु | 'שור       | सन्नाय       | प्रवर्ण        | יוסי<br>יוסי | श्रेपादिता         | क्षताध्यने    | पान्द्रित | मीरिस   | सम्पर्यपंत्र    | स्रो             | शेश    | समुहोदय    |    |
|       | पान.              | 0           | 6                 | *           | 5          | ¢w           | <b>'</b> \$    | 9            | ~                  | ~             | 22        | ~       | <u>د.</u>       | 20               | 12     | 3,0        |    |

المراجعة الم

|                                                                                                                |         | ,jr      | م<br>المراق   | ارموار<br>المعار |             | H          | 0             |             | د وال               | السامة<br>السامة | وست و<br>مانتان و | h I                     | e m          | سوه<br>ما لي  |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------------|------------------|-------------|------------|---------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                                                                                                | शुद.    | चारकर्   | क्रंदर्       | स्ताब्दायुष्म    | श्कारमाद्रक | प्रिथमाबु  | कालक्ताद      | दरिहास्     | <b>कलमाक्षतेश्र</b> | विरायतो          | मवाबस्य           | खुरुते                  | ध्याय ध्याय  | प्रत्रहनाल    | नुहावा          |
|                                                                                                                | मगुद्ध. | बाटकुद्  | कंपर          | , साब्दायुष्कतं  | श्नमादक     | परिश्रांबु | काल्कुर       | हरिदा       | मत्मा,क्षते         | विस्ता           | मवाव्य            | करत                     | ध्यंय ध्यंदं | प्रत्यहरमार्छ | गृहार्ण         |
|                                                                                                                | पान.    | १३६      | 0<br>20<br>20 | € 8 &            | ∞<br>∞      | ∞<br>∞     | 982           | 9<br>%      | > 8 &               | 863              | ~<br>~<br>~       | ~<br>%<br>%             | 80           | 0 es          | 592             |
| •                                                                                                              | गुरू    | मेंगोज्ञ | पूर्वापर      | सर्वमपाचकार      | नाद्श्रते   | मुमिथित    | सांशितनाथो    | नादै: कडगीत | त्रिमुबन            | धर्मसुद्ता       | नानुत             | सुत्रतिष्ठचुपष्टर्शमहा- | देखो         | मीटक          | यजामि शीतछं     |
|                                                                                                                | अग्रुद. | भमोड     | पुत्रीपार     | रावेमयाचकार      | नाददेशन     | मीन        | श्रायस्तिनाथौ | नादैकलगीत   | विमुवन              | धमसूदातां        | नरतुरत            | सुप्रतिष्ठमुप पृथ्नी-   | महादेव्यो    | मष्टक         | यजामितं सुशीतळं |
| والمراجع وا | मान.    | 80       | y 30          | 9                | 0.00        | × ×        | 9             | -           | 0/0                 | 0                | 20                |                         |              | 33            | 136             |

را بالوالكالماله

of all to bring the land the way

AN SELE F FORMAN

ॐ श्रीवीतरागाय नमः ॥ श्रीमदाशाघरकृतनित्याभिषेकः ॥ ॐ जयजय नमः सिद्धेभ्यः ॥ मिजभूषणार्थममलं यज्ञोपवीतं दधे । मुद्रांककणशेखरानाप तथा जन्माभिपेकोत्सवे ॥ ३॥ इति श्रीमन्मंद्रमस्तके शुचिजलैधाते सुद्रमक्षिते। पीठे सुक्तिवरं निधाय रिचता स्तरपादपुष्पस्तजः ॥ इंब्रोऽहं ॥ ॐ नमः सिद्धभ्यः ॥

नमः॥१॥ मंगळं भगवानहेन् मंगळं भगवाज् जिनः।(मंगळं प्रथमाचायों मंगळं वृषमेश्वरः॥२॥ मंगळं प्रथमं लोकेपूत्तमं शरणं जिनं। नत्वायमहेतां पूजाकमः स्याद्विधिपूर्वकं॥ ३॥ विज्ञानं विमलं इंद्रस्थापनं ॥ ॐकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायंति योगिनः । कामदं मोक्षदं चैव ॐकाराय नमो

यस्य भासते विश्वगोचरं। नमस्तरमै जिनेंद्राय सुरंद्राभ्यांचितांवये ॥ ४ ॥ श्रीमन्द्रिजिनराज-मिताश्रयं घटरातैः राकाद्यश्रक्रिरे । तामत्रार्यजनानुरागजननीं जातोत्सवे प्रस्तुवे ॥ ५ ॥ ॐ॥ जन्मसमये सानक्रमप्रकियां । मेरोमूर्षि पयःपयोनिधिपयःपूर्णेः सुवर्णात्मकैः ॥ कामं याम-श्ररणाय विनेयजंतोः॥ धर्माय कायवचनादित्रिशुष्टितोऽहं। स्वर्गापवर्गफऌदाय नमोस्करोमि॥ ६॥ न्हीं श्रीं क्षीं भू: स्वाहा प्रस्तावनाय <sup>पु</sup>ष्पांजालि: ॥ श्रीमाज्जिनेंद्रकथिताय सुमंगलाय। लोकोत्तमाय क्षीं मूः स्वाहा पवित्रतरजलेन मूमिशुर्किं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ डुरंतमोहसंतानुकां-पुण्यवीजोजितक्षेत्रं स्नानक्षेत्रं जगह्रोः । शोषये शातकुंभोष्कुंभसंभृतवासिभः ॥ ७ ॥ ॐ<sup>,र्र</sup>ही ¶तारदहनक्षमं। दमें: प्रज्वात्र्याम्यमि ज्वात्रापह्यावेतांबरं॥ ८॥ ॐ =ही श्री क्षी अभि प्रज्ञे पूजापीठ 🚻 ल्यामि निर्मेलाय स्वाहा । अधिप्रज्वालने ॥ तुष्षिषिसहस्रस्याप्यहीनां मोदहेतवे । सिचामि 🖆 ॥ २ । १४ सुध्या सूर्मि मन्यमानोमेहामहे ॥ ९ ॥ ॐ ची क्षां भः पष्टिमहस्तमंख्येभ्यो नागेभ्योरटनाच्ये अधि सुधया भूभि भन्यभानोर्महामहे ॥ ९ ॥ ॐ ंहीं क्षीं भूः पष्टिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽहतांजांळे प्रिंचामि स्वाहा । नागसंतर्पणं ॥ ब्रह्मेंद्रहञ्यवाहानां धर्मनैऋत्युदन्वतां । मरुचक्षेंद्रमौत्रीनां दिख् घासतैः पुष्पैः सान्नाच्यैश्र यजानहे । यागभूभि जिनेंद्रस्य दीपघष्पस्लैरपि ॥ ११ ॥ ॐ =हीं स्वाहा। ॐ हीं श्रुतधूपाय नमः स्वाहा। ॐ हीं अभीष्टफल्दाय नमः स्वाहा। ॐ हीं नीरजासे नमः स्वाहा । ॐ न्हीं शीलगंधाय नमः स्वाहा । ॐ न्हीं अक्षताय नमः स्वाहा । ॐ भूभी महेवता इदं जलादिकमर्चनं गण्होध्वं २ नमः स्वाहा ॥ यस्यार्थ कियते पूजा तस्य शांति-भैवेत् संदा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकायेषु सिष्टिदा ॥ शांतिषारा ॥ १२ ॥ मदीयपरिणासस-दमीन क्षिपाम्यहं ॥ १० ॥ ॐ न्हीं दर्पमथनाय नमः स्वाह्रा । ब्रह्मादिदशदिश दमोः ॥ तोयमं--हीं विमलाय नमः स्वोहा । ॐ -हीं परमासिद्धाय नमः स्वाहा । ॐ -हीं ज्ञानोद्योताय नमः मानिविमलतमसिलिलकानपवित्रीभूतसवाभिषाष्टः । सवभिणाईहरिचंदनसौगंधिदिग्घदिभववरो हंसां-सधगलड्कूलांतरीयोन्रीयः ॥ ॐ -हीं श्वेतवणें सर्वेषद्वहारिणी सर्वेजनमनोरंजिनी परिधानो-लिमुक्तां फललितं धक्ने पर्वातमितियतं । रत्नित्रमिति मत्त्रां करोमि कलुपापहरणमाभरणं ॥१३॥ त्तरीयं। घारिणी हुई झंभें संसं तंतं पंपं परिघानोत्तरीयं घारयाभि स्वाहा। बस्तावरणं ॥ अतिनि-

चारित्राय नमः खाहा शेखरमंत्रः॥ धृत्वा शिखरपर्हारपद्कंगेवयकालंबकं। केयूरांगद्मध्यवं-॥ घौतांबर: शुचिर: । दघे यज्ञोपवीतादीन् मुदाकंकणशेखरान् ॥ १८ ॥ ॐ न्हीं सम्यग्दर्शनज्ञान-ॐं न्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहाः । यज्ञोपवीतसंघारणं ॥ स्नातार् छिप्तसर्वांगो धृतः | गरकटीस्तं च मुद्राभ्यितं ॥ चंचत्क्रेडलकर्णपूरममलं पाणिष्य्ये कंकणं । मंजीरं कटकं पट्टे जिन-कलकारथापनं ॥ ॐ न्हाँ न्हाँ न्हाँ न्हाँ न्हाँ निनाजित भगवते श्रीमते पद्ममहापद्मातिभिछ-कांता सुवर्णकूला रूप्यकूला रक्ता रकोदा शीरांमोलिधिशुळजलं सुवर्णघटं प्रकालितपारेपारित-कास्याहित्हों मत्वा पीठमैतन्महीत्ते । स्थापयाभि जिनेंद्रस्य मज्जनाय महत्तरं ॥ १८ ॥ ॐ न्ही केशरी युंडरीक महायुंडरीक गंगा सिंधु रोहिब्रोहितास्या हरिस्तरिकांता सीता सीतोदा नारी नर-नमः स्वाहा । कलराजलग्राबिः ॥ अभ्यन्धे कलरारितोयप्रवाहेश्रंदनैरहं । अक्षतेः कुमुमैरनैद्रीप-घूषपालैरिप ॥ १७ ॥ ॐ नहीं नेताय संतीपर् कलशानीनं करोमि स्वाहा कलशानिनं ॥ षांडु-अधि क्षमं उड शीपीटस्थापनं करोमि स्वाहा । शीपीठस्थापनं ॥ पादपीठक्रतस्वर्गपाद्मुल-संस्थाप्य की गकेटेषु पुष्पाणि प्रक्षिपाम्यहं ॥१६॥ ॐ 'च्हीं स्वस्तये कलंशं स्थापयाभि स्वाहा नवर्तनगंषपुष्पाक्षताभ्याचितमामोदकं पवित्रं कुर र झाँ र वं मंहं सं तं पं दां याँ आसिआउसा रतेः श्रीगंघमुद्रांकितं ॥ पोडशाभरणं ॥ १५॥ श्वेतस्त्रावृतान् पूर्णकुंभान् सदकभूपितान्

मधुना यक्षयक्षीसमेतां ॥ २५ ॥ प्रणमद्खिलामरेश्वरमणिमकुटतटांशुखितचरणाब्जं ॥ श्रीकामं ी जिनेशिनः । शैलेक्कानपीठस्य पीठं प्रकाल्य्याम्यहं॥१९ ॥ ॐ न्हाँ न्हाँ न्हाँ न्हाँ न्हाँ न्हाँ न्हाँ नमीऽहीते अवि. दर्भान् पीठे पूत्रम्नोहरान् विधृताशेषसंतापान् द्रीप्तकांचननिर्भते॥ २०॥ ॐ न्हीं इपीमथ-नीनाफलैराप ॥२१॥ ॐ -हीं सम्यंद्रीनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा। पीठार्चम्॥ श्रीवर्णं विद्धे शुभैः त्राचैनं ॥ जिनराजप्रतिविवं सकलजगन्द्रव्यपुण्यपुजाबलंबं । भन्या स्पृशामि परया निभूषणम-तदकैः शिचाभा मलैः । देवदेवस्य पीटेऽस्मिन् सर्वलक्षणसंगुते॥ २२॥ ॐ -हीं श्री श्रीकारलेखनं मगवत श्रामते पवित्रतरजलेन पठिप्रशालने करोमि स्वाह्वा। पोठप्रशालनं ॥ क्षिपामि हरितान श्रैत्यगेहात्॥आनीयास्मिन् स्थवीयस्यतिविमल्तमे कृत्रिमां स्नानपीठे । सद्यावैः स्थापनाहैत्यतिकृति दीपे नंदीश्वराख्ये खयममृतभुजोऽकृत्रिमां सापयेथु-। मींवे माबाहितो वा भवभयमिद्या भातिका करोमि स्वाहा । श्रीकारलेखनं ॥ जलगंधाक्षतकुतुमैश्चरुपप्रप्रापन्नानवहैः जितकमीरिपुं। खेललोकभूषणममलं ॥ रे४ ॥ ॐ -हां धात्रे वषट् प्रतिमारपृश्नंनं करोमि स्वाहा। प्रतिमास्पर्शनं । नाय नमः स्वाहा । पीठद्रभाः ॥ प्रक्षाच्य पाठिकां प्राचं तायेंगंधैः भृतंडुलेः । प्रसूनैश्रकाभेदीपेधुरे जनपातमंचामि प्रबल्या भक्त्या ॥ २३ ॥ ॐ -हां श्रीं श्रायंत्राचेनं करोमि स्वाहा । श्रीनाथं श्रीवर्णे स्थापयामि जिनं ॥ २६ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐ अहं जगतां

पंकजे॥ २९॥ ॐ न्हीं अहीत इदं पाद्यं गणहीध्वं २ नमोऽहंच्याः स्वाहा ॥ कनत्कनकभूगार-गक्षालनं करोमि स्वाहा । श्रीपादप्रक्षालनं ॥ करोमि परमां मुद्रां पंचानां परमेष्ठिनां । श्रोनिधे-शैव्यनाथस्य सन्निधौ त्रिजगहुरोः ॥ २८ ॥ ॐ न्हीं श्रीं हीं ऐं अहं अ सि आ उ सा नमः पंच-वं मंहं संतं पं यं यं हों हं सः स्वाहा । अध्येगायाचमनाक्रियाः ॥ भसान्नमूत्रोमयापेडदापैराद्धः गमनहें सागिगधाय स्वाहा ॥ अनंतज्ञानहम्बीयेमुखरूपजगत्पतेः। पाद्यं समचेयाम्याद्रोनिमेलैः पाद्र-सिनिधानं ॥ ॐ न्हां न्हां न्हां न्हां न्हां न्माऽहिते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन श्रीपाद-नहापण्णाय अणंतचउड्टयाय परमसुहाय पहाडियाय णिम्मळाय सम्मुचे अजरामरपद्पताय चडमु-हांस प्रमेडिणे आरहते तिळोयणाहाय तिळोयपूजाय आइदिन्बंदेवाय देवपरिपूजाय परमपदांथ शीनणं प्रतिमास्थापनं करोमि खाहा । शीनणं प्रतिमास्थापनं ॥ शीपादपंबापुगलं सालिलेजिनस्य । प्रक्षाल्य त्रिथंजलपूर्ततमोत्तमांने ॥ आह्वानमंबुकुसुमाक्षतचंदनायैः । संस्थापन च विद्धेऽत्रच गुरुस्हागतरणं करोमि स्वाहा ॥ पंचग्रमुहायतरणं ॥ ॐ उसहाय दिन्यदेहाय सज्जोजादाय नालाह्रालित गारिमिः । जगात्रीतयनाथस्य करोष्याचमनाक्रेयां ॥ ५० ॥ ॐ व्हों इत्री क्ष्यों क्लेमिथितगंघपुष्पैः। त्वां वर्षमानैः सह पात्रसंस्थैदंभीभिकोलैरवतारचेऽर्हन्॥ ३१॥ ॐ -हीं दिराविधापेंडायतरणं करोमि स्वाहा ॥ द्रशविधापेंडायतरणं ॥ नीराजनिविधद्रव्येवेधंमानैः प्जापाठ 🖟 🏥 रिप । विद्धाति जिनेदाबतारं पारोपशांतये ॥ ३२ ॥ ॐ ऱ्हीं समस्तनीराजनद्रब्येनीराजनं 🚰 🗓 छीलाध्येंप्यतीयिभिलव्जिम्पिर्म्नानियह्यैः । नेवयनेवयनाम्नद्मद्ममद्मभेद्रियोः कास्ययुम् ्र हो अनंतानंतमी स्थेप्यों ननः फलं ॥ सामोदेः स्वच्छतीयैषपहित्तुहिनैश्रंद्तैः स्वमित्रमी न्त्रे भूतेर्तना जैकी हत्त्रासिक छै। प्जये (वाऽ ईकीशा॥ ३४॥ वर्षे न्हीं आई नमः पर्मणकाणे विन्यायः हैं। एनेरेशानमार्गद्रचंद्रानाह्य दिस्परीन् ॥ ३५ ॥ ॐ ची की इंद्रोदिद्रादिस्पातकहेवा अत्र आग-ा छत्र में में पेव् रनाहा । ॐ जन तिष्ठत में उठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सानिहिता भवत म कुमुनाक्षता भैः सुसंसृतैः पाणिपवित्रपात्रे । जिनेश्वराणामिह पाद्पीठे प्रकाशमाह्याननपूर्वमादौ ॥ ३३॥ अत्र भम प्रक्षिहितो अन २ नपट् स्वाह्म । आह्वानरथापनसान्नेघिकाणं ॥ ॐ न्हों पर्निधिनै नमः अक्षतान् । ॐ न्हीं सर्नेनृष्रांस्राप्तिनेष्यों नमः पुष्पं । ॐ न्हीं असंतानंतम्प्रज्ञांतरिनेष्यो ंउमंगे अधी नि गिए रिमास रमाहा ॥ शांतिधारां । पुष्पांजािकः ॥ इंद्रमाभि यमं रक्षी विद्यपं नवमाहतं । करोसि स्वाहा । इश्तिमस्माकमयनयत् भगवान् स्वाहा । नीशाजनावतरणं ॥ करोसि भनया नमः जरुं निर्धासि स्वाह्या ॐ दर्ी परमात्मिके ब्रिज्यो नमः गंधं। ॐ दर्ि आना दिनिधने गो नमः च र । ॐ न्हीं अनंतानंतद्शंने न्यों नमः दिषं । ॐ न्हीं अनंतानंतत्रीये नमः धूषं ॐ नहीं भी छीं ऐं आई अन एहि २ संनीषट् स्वाहा। ॐ अन तिष्ठ २ ठठ स्वाहा।

वर्ष्ट्र स्वाहा ॥ आह्यानस्थापनसानिधीकरणं ॥ हे-इंद्रादिदशदिस्पालकदेना इदमध्ये पायं जरुं निं रं अक्षतान् पुष्पं चर् दीपं धूपं फलं बाले स्वास्तिकं यज्ञमागं यजागहे प्रतिष्धतां १ रवाहा ॥ |म्याय,थे किपते पूजा॰ ॥ सातिबारा ॥

### । अथ अहंदुगवम् ।

...|सनिमित्वस्त्रणगणसम्बहाय । लोकत्रयाशेषवस्त्रविज्ञाताय । नाकनायकन्यितगादुकंजाताय । प्रस्न<sup>ा</sup> समब्तरणादिबहिरंगविभवेशाय । विमल्गुजमाणीगणाविभातिपरभेशाय । द्रब्यगुणपयीयमुक्तिचि कित्रगुणनुषाय । नवनरामरसरसजनहत्कमलसूयाय । नवलिधिस्वध्यक्रात्मसत्कायि । निष्धिः सिंज नेद्धायार्थेरोल्याय । समीमतीथंकरपुण्यपुंजाख्याय । चंद्राकंकोटिसान्निमदिञ्यदेहाय । इंब्रुश्न दूर्णपाय । भव्यजनमंदितानंद्रिष्टरूप्य । गरगणधरप्रमृतिम्निनिन्यह्नाथाय । निरुष्मानंत्र्यहरू क्मीमळानेलगनसम्याय । दोपाष्टद्शद्रपरमाचित्त्वायाय । दिञ्यध्यनिप्रकटितारमस्वरूपाय । स्वय-निह्तधनवातिन्वेषः, संप्राप्तातिरायपंचकत्याणः । समगसातिसमानाथे, जिनेश्वरो ददातु मै बौधं॥ शस्य यमातीता नित्यस् लगोषाय । प्रातिहायोष्टकालंकता अनेष्य्य । भूताहितासम्बस्तिराजिता अनेष्राय। वातिमनमरळि विरम्बातार्षेबाय । जातिजरारोगादिद्येषिगिरिशंबाय । कल्याणपं चक्रां चित्रवीत्राम् समें स्यनित्यभावाय । स्याद्वाद्विवाविकासिनीनंदाय । विद्वज्जनानंद्कंद्रेहिंदाय ।

्रीपानमर्पर्नानेवेनाय । परमकार्ष्यगर्ममंत्रमजीयाय । वंदारकवंदवंदनसम्याय । वंद्राामेगर्गाम गरणभूताण । जातात्मनं नमः । पूतात्मनं नमः । शुद्धात्मनं नमः । बुद्धात्मनं नमः ॥

पाँठ पांडकनामधे-

देशें प्रति

ॐ जय जय जित्रामयौतक । जय जय निष्कलंक लोकविमो ॥ जय जय तीर्थकर जय | जय १ ॥ आहायेप्रातिहायेप्रकटितमहिमा नञ्यादेञ्यादिभाषाभूष देव ने सुखं द्याः ॥ जय दुरितावनारा नमस्ते । वरभेव्यांभोजसूर्यं नमस्ते ॥ स्मरद्पेहर नमस्ते ि पूर्णस्वर्णागराद्रमस्तकलसन्माणिक्यभाभासिते । देवंद्रेः शुभमान्साविराचितं संसारसंतापहा ।

लें ॥ २ ॥ श्रीनामेयोऽजितः शंभवनामित्रिम्हाः सुवतानंतधमिश्रंद्रांकः शांतिकुंशू सुसुमतिसुथिधी गिचंड्नाथः कलितयसुच्यः संचितागण्यपुण्यः ॥ भण्यः श्रद्धानप्जागुणमाणानियहस्त्यानक

प्रमयतिः स्थावकीयां सभां॥

स्यायम्बितामाणिधीरं नमस्ते ।

यगुभगे जन्माभिषेकोत्सवे ।

कुगातग्राज्याञ्च चतुरिशतिमीलानि ॥ ३ ॥ स जयतु जिनचंदः सद्गणांबोधिचंदः। शीतले बामुपूज्यः ॥ मिछिः श्रेयान् मुपाश्चों जलद्राचित्रां नंद्नः पार्श्वनेमी ।

नैयानद्स तिभक्गुरवः शापूज्यपादाद्यः । सखमाहद्नत्त्यायावभवा भन्नकलकाश्रयः ॥ सिद्धाता-परमन्तसुरद्रः काल्वपाकापुराद्रः॥ १। । सब्से कलयंत् भव्यनिकर स्वःश्रीपदं श्रीपदं ॥ ५॥ निद्धितु चित्यिशातमगळाान् ॥ १ ॥ स जयतु जिन् गुगसद्गे नरेंद्रः ॥ शमदमयमरेद्रआरुचारित्रसांद्रः ।

## ॥ अथ बिरुदावितः ॥

यात्राप्रतिष्ठादिसप्रक्षेत्रधनवितरणकर्शालानां । तकेव्याकरणच्छंदोऽलंकारसाहित्यसंगीतकाव्यनाटका-श्रीदिक्षिकोल्हापूराजनकंचिपिनगोंडिचतःसिडांसहासनाधीश्वरश्रीकोल्हापुरविराजमानभद्रारकश्रीजिन-सेनतपरतेजोलालसानां श्रीकरवीरक्षेत्रश्रीवृषमदेवपद्कमलाराघकानां। श्रीमूलसंघपुण्यार्थं मंगलार्थ तुष्टिपुष्टचारोग्यार्थं भव्यजनक्रियसाणे जिनेश्वराभिषेके सावधाना भवंतु । पूर्वाचार्येभ्यो नमोऽस्तु अश्रांताक्षयशांतमुक्तिरमणिः सामंतमुक्तामाणिः । श्रीमान् देवशिरोमणिर्विजयते श्रीवीतरागः प्रभुः ॥१॥ भिघानशास्त्रसरोजरसास्वाद्नमदोत्कटमधुकरसमानानां । निजकुलकमलविकासनैकमातेंडावताराणां आहारामयभैषज्यशास्त्रदानद्तावधानानां । संडस्फ्टितजीर्णजिनचैत्यचैत्यालयोद्धारणैकधीराणां श्रेयःपद्मविकासवासरमाणिः स्याद्वादरक्षामाणिः । संसारोरगद्पेगारुडमणिभेन्यौघार्नेतामाणिः नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥

## ॥ अथ कलगोद्धारणम् ॥

तूर्यगीतस्तुतिध्वानवातैः सद्दिलिरोद्सी । मया जिनाभिषकाय पूर्णकुंभोऽयमुद्धृतः स्तत्ये कलशोद्धारणं करोमि स्वाह्य । कलशोद्धारणं ॥

## । अथ जलामिषकः।

ॐ न्हीं आ की एँ अहें वं मंहं संतं पं वं वं हं हं सं संतं तं पं पं झं झं हवीं हवीं ६वीं ब्वीं ब्रं झं ण्णोद्रेकहरैरजःप्रशमनैः प्राणीपमैः प्राणिनां । तायैजँनवचोमृतातिशायिभिः संस्रापयामो जिनं ॥२॥ । शीतैश्वार्घटाश्रितैरिवतथैः मंतापविच्छेदकैः। द्रावयः द्रावय नमोऽहीते भगवते श्रीमते पवित्रतरजलेन जिनमाभिषेचयामि स्वाहा । जलकापनम् निर्मेलं सापयामीशं विशु महिशु स्ये ॥ १ निमन्द्रः सुरसैनिसगीव्मलैः पुण्याशयाभ्याहतैः । जिनेद्रस्य वारिभिस्तापहारिभिः ।

# ॥ अय नाळिकरारिस्माभिषेकः ॥

गितैजैलैमेलयजैर्बहुलैस्बंडै: । शाल्यक्षतै: सुखक्रै: कुमुमेहीवाभै: ॥ दीपप्रदीषपटलै ।

ध्यैः फलैरिप यजे जिनमंच्यामि ॥ अष्टिबिधाचेनम् ॥ ३ ।

गुर्हाभः प्रापानहैरंजसा ॥ गियुषद्रवसिन्नमेवररसेः संज्ञानसंप्राप्तये । सुखादैरम्लैरलं जिनविभं भक्याऽनवं स्नापये ॥ १॥ स्राम् अन्पमाग्रध्यप्तस्तर्भल कियां कृतार्थस्य विद्ये विश्वदार्शनः॥ २॥ ॐ न्हीं नाळिकेररसेन, जिनमभिषेचयामि स्वाहा शीतैः पूतैमीनोहरैः । नाळिकेररसत्त्रपनं ॥ वनसुगंधसद्शतपुष्पक्रैमेनसिजातसुहव्यप्रदीपकेः ॐ -हीं नाळिकेराम्रकदलीद्राक्षादिरसंस्थपनं ॥ नाळिकेरजलैः स्वच्छेः ः पुड्रेश्वादिसमुज्ञ्य जिनपतेः पद्पमयुगं यजे ॥ अष्टविधाचनम् ॥ ३ रेनग्यैनंबना ळिकेरफलजैराम्नादेजातैस्तथाः

## ॥ अथ आस्त्रसामिष्कः॥

न्हीं पवित्रतरचूतरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । चूतरमसपनम् ॥ उद्कचंदनतंडुळपुष्पकेश्रह-सुद्रिप्सुप्पत्तलाच्यंकेः। धनलमंगलमान्रवाकुलैजिनगृहे जिनन्।थमहं यजे॥ अष्टिधार्चनम्॥ २॥ सुपके: कनकच्छाये: सामोदैमोंदकाशिभे: । सहकाररसै: स्नानं कुमी: शमैंकसद्यन: ॥ १॥ - ॐ

॥ अथ शक्रामिषेकः ॥ मुन्यंगनानामविक्यियमाणेरिष्यार्थकपूरस्जोविलासेः । माधुर्यधुयैवरिक्सकेरीवैभेत्त्या जिनस्य स्नपन गंधेन संदक्षतैश्र पुष्पेण शाल्यन्नचरुष्करेण । द्रिपेन धूपेन फलेन भक्या सुरासुराच्यं जिनमर्च-करोमि॥ १॥ ३०ँ -हीं पिनेत्रतरदाकरीषेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा। शकराह्यपनं॥ जलेन यामि॥ अष्टात्रेधाचंनम्॥ २॥

## ॥ अय इक्षरमामिषकः ॥

द्वानीकैरनेकैः स्तुतिशतमुखरैवीकिता याऽतिह्यैः । शक्णोचैः प्रयुक्ता जिनचरणयुगे चारुचा-मीकरामा ॥ घारांभोजाक्षेतीक्ष्रमचुरवररसश्यामला वो विभूत्यै । भूयात् कल्याणकाले सकलक-लिमलक्षालनेऽतीवद्धा ॥ १॥ प्राणिनां प्रीणनं कर्तुं दक्षीरिखुरसैमुद्ग । सौवणेकल्योः पूर्णेः श्रीकाणयेऽहं निरंजनं ॥ २॥ ॐ न्हीं पवित्रतरेखुरसेन जिनमभिषेचयामि स्वाहा । इक्षुरसत्तापनम् ॥ शीतोद्नेमंजुलगंघलेपैः। सत्तुहैः पुष्पवरैश्च हन्यैः॥ दीपैश्च धूपै राचिरैः फलौषै । रंचामि

भक्त्या जिननाथमेनम् ॥ अष्टविषाचेनं ॥

इडीभूतता डिंहूणप्रगुणया हेमा द्रिवत्स्नग्धया । चंचचंपकमा लिकारुचिर्या, गोरोचना पेंगया ॥ हेमा-वित्रतस्यतेन जिनमाभिषेच्यामि स्वाहा । घृतस्रपनम् ॥ अंचामि संछित्वमलयजातंडुलपुष्पान्न-प्राज्येनाज्येन निर्वाणराज्यार्थ सापयास्यहं ॥ ॐ -हीं दिस्थलसूक्ष्मरेण्विलसद्दात् लिकालीलया । द्राधीयोष्ट्रतघारया जिन्पतेः स्नानं करोम्याद्रात् ॥ १ । पिधूपफलनिवहैः । नमदमरमौलिमालालालितपदकमल्युगलमहैतं ॥ अष्टिविधार्चनं ॥ ३ ॥ सुभगस्य हारलतिका प्रेम्णा ॥ अथ श्रीराभिषेकः॥ ॥ अथ घृतामिषेकः । माला तीर्थकृतः स्वयंवराविधौ , क्षिमाऽपंवर्गाश्रिया । तस्येयं कनत्कनकसंजातपाछिकार्वाचिरात्विषा

ॐ हीं पवित्रतरक्षीरेण जिनमभिषेच्यामि स्वाहा । क्षीरक्षपनम् ॥ सांछेळघनसारसदक-ब्रान प्रसबहाबिदीपशुपमलिबहैः। नमदमरमीलिमालेलिगिद्कमिल्युगलमहैतं॥ अष्टिबिधाचेनम्॥ १॥ प्रोपिता ॥ वर्तमन्यस्य समीक्षितेति विनतहम्बीथिशंकांकृता । कुमीः शमीसमृद्धये मगवतः पयोधारया ॥ स्थूलकछोलदुग्धाब्धेवेलाफेनानुकारिणा । क्षिरपूरेण मारारे: प्रारमें स्नपनिकयां ॥

लोकत्रयपतेः कीतिमूर्तिसाम्यादित स्वयं । संख्व्यस्तव्यमावेन द्धा मज्जनमारमे ॥ २ ॥ ॐ =ही आहो भेतसुपुष्पवृधिरियमित्याकारमातन्वता द्भैनं हिमसंडपांडुररुचा संस्नापयामो जिनं ॥ १ ॥ शुक्कध्यानमिदं समृद्धिमथ्या तस्यैत्र भतेर्येशोराशीभूत्मिंतस्त्रमात्रित्रदं वाग्देततायाः स्मितं ॥ पवित्रतरद्धा जिनमभिषेच्यामि स्वाहा । दधिक्षपनम् ॥ सलिल्जमल्यजसदककृत्तमसन्नाय प्रदीपधूपफलस्तिमक्यांतिधाराद्यष्टमंगलद्रव्यैराराधयामि ॥ अष्टिवधाचेनम् ॥ अर्थ दध्यमिष्कः ॥

पिष्टेश्र कल्कनूणेंश गंधद्रव्यसमुख्येः । जिनांगं संगताज्याद्येः बेहपूतं करोम्यहं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं पिवेवतरकत्कृणेंन जिनांगोद्दतेनं करोमि स्वाहा । सुगंधकत्कचुणोद्दतेनम् ॥

सित्तसमवर्णेल्जंजचुर्णप्रपूर्णे ॥ बहुलपरिमलेषिह्रारहारिद्र-बुणेंजिनपतिमहमुबैः संप्रासिचे रजाभिः॥ ॐ हीं पविनतरलाजादिचुणोंद्रतेनम्॥ । अथ लाजादिव्णोहतेनम् ॥ ॥ अथ नीराजनावतरणेम् ॥ सकलकलमलाजेमीहकाफुछजातैरिव

|वर्णानां प्रमुखेद्रैंड्येजिनंद्रमवतारये । संसारसागरोत्तारं पूतं पूत्गुणालयं ॥ १ ॥ ॐ व्हाँ समस्त-

" नीराजनक्रव्येद्रारितमस्माकमपनयतु भगवान् स्वाहा । नीराजनावतरणं ॥

## ॥ अथ कषायोदकसपनम्।

आलिमोद्दर्शिष्टेः समलयजरसेः कालमेः पिष्टपिँडैः। प्रक्षादित्वक्कषायैजिनतनुमभितः केहमाक्षा-लयामि॥ १॥ संस्नापितस्य घृतदुग्धंद्धियनाहैः। सर्वाभिरौषधिभिरहेत उज्बलाभिः॥ उद्दति-रहं। मजातमलिबिन्छित्ये मज्जनं विद्धे विमोः॥ र ॥ ॐ -हीं पवित्रतरकषायोद्केन जिनम-कालेयकुंकुमरसात्कटचारुपूरैः॥ २ ॥ सीरमूरहसंजातात्वक्षषायजलै-कंको है प्रथिषणांगरत्हिनजराजातिषत्रै हेवंगैः श्रीखंडेलादिचुणैः प्रतनुभिरवधूलिंदु धूलीविमिश्रैः। मिषेच्यामि स्वाहा । कषायोदकरनपनं ॥ तस्य विद्धान्यभिषेकमेवं।

# ॥ अथ चतुष्कोणकुंमोदकत्त्रपनं ॥

तंपूणें: सकुदुद्धतैजेलधराकारैश्वतुर्भिधंटै । रंभःपूरितदिगमुखैरभिषयं कुर्मिखिलोकीपतेः ॥ १ ॥ ह्योद्दर्तनकल्कचूर्णनिवहैः स्नेहापनोदं तनोः । वर्णाल्यैतिवधैः फलैश्र सालिलैः कृत्याऽवतारिकियां। ॐ न्हां पवित्रतरचतुष्कोणकुंभोदकेन जिनमभिषेचयामि स्वाहां । चतुष्काणकुंभोदकस्पनम् ॥ कोणस्थैरमिषिचामि चतुर्मिभुवनप्रभुं संभूतेः कुमेरमोधरानिमेः शुमैः

पुजापाठ

## ॥ अथ चंदनानुरुपनम्

वार विलेपनं परिहाश्युद्धया । कपूरमामिश्रितचंदनेन ॥ जिनेद्देवमुरपुष्पवृधि [हश्ह्या

#### ॥ अथ पुष्पाद्धारणम् । भक्तया ॥ चंद्नानुलेपनम् ॥-१॥

। पुष्पैरनेकैरलिभिहतायैः गसंतिकाजातिशिरीषबृदेवधकबृद्रैरिप - चंपकाचैः

ग्योदकस्पन्।। । सौरम्याधिकगंधळु॰धमधुपश्रेणीसमास्तिष्टया ॥ **ふめ** = यजेऽहं ॥ पुष्पोद्धारणम् ॥ १ ॥

सदाः

गंघोद्कैर्धमस्गसंगत्तातध्वानिबंधुरै: । अभिषिचामि सम्यक्त्वरत्नाकर विमल प्रभो ॥ २ ॥ ॐ =ही श्री क्रीं ऐं अह नमोऽहीत मगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेषद्रोषकल्मषाय दिव्यतेजोमूत्ये नमः श्रीशां-संगतगांगग्रामुनमहास्नोताविद्यासिश्रया । सङ्घोद्कधारया जिनपतेः स्नानं करोमि श्रिये ॥ कपूरोल्वणसांड्चदनरस्प्राचुयंश्रुभितिषा

पांत्रेत्रतरगंधो-स्याहा । पुष्टिं कुर ह शनाय सर्वेक्षांमडामरिवनाशनाय ॐ न्हां न्हीं न्हें न्हों न्हः अ सि आ उ सा दकेन जिनमिपेचयामि । मम सर्वशांति कुर कुर । तुष्टि कुर कुर

तेनाथाय शांतिकराय सवीविष्ठप्रणाशनाय सवरोगापमृत्युविनाशनाय सवंपरकृतशुद्रोपद्रबविना-

गंधादकरनपनम् ॥ स्नानानंतरमहैतः स्वयमपि स्नानांबुरोषादितो । वागधाक्षतपुष्पदामचरुकेदीपैः मुघूपै, फूछै: ॥ कामोद्दामगजांकुशं जिनपति स्वस्यन्यै संस्तौति यः । स स्यादारात्रेचंद्रमक्षयसूख-आह्वयाम्यहमहीं स्थापयामि जिनेश्वरं। सन्निधिकरणं कुवें पंचमुद्रान्वितं महे ॥ ॐ न्हीं श्री सुधासोपमैश्रंद्रद्वयादिमिश्रेः। बुधाः पूज्येऽहं सदा वीरनाथं । कलौ कल्मषकुत्तकं पूज्यपादं उँ क्की ऐं अहे अत्र-एहिं र संबौषट् स्वाहा । आह्वाननं ॥ ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । हीं श्रीवीरवर्धमानतीर्थकराय नमः जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुरारम्यश्रीखंडजातैः सुगंधैः र्धेष्ठुं व्याकिवारावक्षें: ॥ बुघाः ॥ ॐ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ महामंडकैमोंदकेः शालिभक्ष्येः रिसौरिक्यकार्मीरयुक्तैः ॥ बुधाः० ॥ ॐ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ क्षताधन्नजैरक्षतैरक्षतीचे-ॐ अत्र मम साक्षिहितो भव २ वषट् स्वाहा । सिक्षिधिकरण ॥ खुगंगादिजैवारिपुरैः गिनप्रकारोः ॥ ब्याः ॥ ॐ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पै प्रस्यातकीतिध्वजः॥ १ ॥ इत्यचनाफलम् ॥

र्गताहतैः सत्प्रदीपैः ॥ बुधा॰ ॥ ॐ॰ ॥ द्वापं ॥ ६ ॥ लसद्भप्रमेः सुराघ्रपकीवै-। महा-

ततैहें व्यपाकै: स्कुर्झाजनस्थै: शि बुघा । ॥ ॐ ।। न्यरं ॥ ५ ॥ ज्यलक्लिकालैध्तादिप्ररोहे-

क्वंश्व कर्मकाष्टाहतैः सत्प्रधूपैः ॥ बुधा० ॥ ॐ० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ मनोनेत्रहायैः सुपकाम्पूरोः

नेवद्यसद्वीप-स्वेटासिंहचै ॥ अच्ये ॥ ९ ॥ ततो शांतिधारां मोदें: सुनानाफलौचै: ॥ बुघा॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंघाक्षतपुष्पचाह-। भंगारनाठिकोद्यांतां विनमहोकशांतये मुघूपवर्गैः ॥ फलैमीहाच्यैवरवर्धमान- । मुत्तारयध्वं खलु जिनेंद्रपाड़ांते वारिधारां निपातये । द्व्यपुष्पाजालेः॥ १०।

सन्मति-महावीर-पवित्रं । जम्माभिषयणकृतानिमेलगात्रं ॥ पद्मरं ॥ ३ ॥ वर्षमाननामाख्यविशालं। मानप्रमाणलक्षण-दशतालं ॥ पम॰ ॥ थ ॥ शत्रीयेमथनाविकटभटवीरं । इष्टेश्वर्यघुरीक्र्तदूरं ॥ पम॰ ॥ ५ ॥ कुंडलपुरि जिनेंद्रं ॥ १ ॥ वीरमवोद्धिवारोत्तारं । मुक्तिश्रीवधुनगरिवहारं ॥ पद्म॰ ॥ २ ॥ द्विद्दांद्यकं तिथि-सिंद्रार्थभूपाल । स्तरपत्नीप्रियकारिणिबालं ॥ पद्म॰ ॥ ६ ॥ तत्कुलनिलिनींबेकाारीतहसं चंद्राकिकोटिसंकाशं केंद्रपांत्रिशरं चिरं । कनत्कांचनसङ्घणं भजेऽहं वृषयर्थनं ॥ १॥ जिनपं सरसिजवदनं । संजानिताखिलकमैकमथनं ॥ पद्मसरोवरमध्यगतेंद्रं । पावापुरि = श्रुष्ट जियमात्रा

प्रोवातिकविध्वंसं ॥ पद्म॰॥७॥ ज्ञानादिवाकरलोकालोकं । निर्जितकमारातिविशोकं॥ पद्म॰॥८॥ जाले वे संयमसुपालित । मोहमहानलमथनविनीतं ॥ पद्म॰ ॥.९ ॥ घत्ता ॥ सर्वसाम्राज्यसंत्याज्यं कृत्या तं श्रीमहानयं ॥ खंडितं कभवेरीणां लब्धश्रीसंगमं परं ॥ अध्येम् ॥ १०॥

### । अथ श्रुतपूजा ।

संबौषट् स्वाहों। ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिझिहिता भव २ वषट् संपूजयामि वरभव्य-संपू ॐ दीपं ॥ ६ कालगरमरसीरमघूपधूमेः । संपू ॥ ॐ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नारंगानित्र-सुखाय वाणीं ॥ ॐ॰ -हीं शद्वबम्हमुखोत्पन्नद्वाद्शांगश्रुतदेव्यै दिव्यजलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ एहीह तिष्ठ बत वाणि मम प्रासिझचै॥१॥ ॐ -हीं शब्द्बम्हमुस्नोत्पन्नद्वाद्शांगश्रुतदेधि अत्र एहि र श्रीमाजिनेंद्रलपनांबुरहात्मलाभमाह।त्स्यविश्वमहिते सुरसार्थसार्थे ॥ स्यात्कारलांछितपद्प्रमितत्विषांगे कदलीपनसाम्पकैः । संपूर्ः॥ ॐ फलं ॥ ८ ॥ क्षीरोद्धिनहदिविजांगविशेषवक्षेः । संपूर्णा संपूर्ण। ॐ ॥ अक्षतं गै ३ ॥ वासंतिकाबकुलमालतिचंपकादौः । संपूर्ण। ॐ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ संसिक्शुद्धपरमान्नसिताज्यभक्ष्यैः । संपू ॥ ॐ ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ प्रालेयकालवरिनभेलरत्नदीपैः। ॐ०॥ वस्नांमरणं ॥ ९॥ केयूरहारमणिकुंडलशेज़राचैः। संपू०॥ ॐ० ॥ षोडशामरणं ॥ १०॥ श्रीखंडसारवनसारमुक्कुमाथैः । संपू॰ ॐ ॥ गंधं ॥ र ॥ सौगंध्यबद्धकलमाक्षतपुण्यपुंजैः श्रीमिजिनेंद्रमुखपद्मविराजमानां । संपूर्ण ॥ ॐ ॥ अध्ये ॥ ११ ॥ शांतिघारां । पुष्पांजितः ॥ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिंधधिकरणं ॥ श्रीहेमकुंभपिरपूरितिदिन्यतोयैः ।

#### ॥ अय ग्रुरुपुजा॥

बद्येन सुधासारसमातिया । श्रीम॰ ॥ ॐ॰ चर्ग ॥ दीपैः कर्पुरमाणिक्यवर्तिकाग्राविनिगंतैः।श्रीम॰॥ ॥ ३००॥ द्वीपं ॥ ६/॥ सीरम्यकृष्णमाघूमैधूपैरगरुसंमत्रैः । श्रीम० ॥ ३०० ॥ धूपं ॥ ७ ॥ आह्वानस्थापनसन्निष्टीकरणम् ॥ हेमभुंगारनिर्गतहारया वारिघारया । श्रीमत्ताघुसमूहस्य पादमभ्य-तस्यक्त्वमूळं सुमतिप्रकांडं । सुवृत्तवाखं विबुधालिसेव्यं ॥ अभीष्टदं सहुणग्विपुष्पं ॥ सुरेद्रकत्प-स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ अत्र मम सन्निष्टिता भवत २ वपट् स्वाहा॥ अवतरत २ संत्रीषट चैयाम्यहं ॥ ॐ -हीं गणघरचरणेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडागरकपूरिमश्रया अक्षतं ॥ ३ ॥ पुष्पैश्रंपकपुत्रागमाञ्चिकाबकुलादिभिः । श्रीम० ३०० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ नैनेद्येनान-फलेनांरंगजंबीरजंबारजंबारांचीहं द्यातांगतैः । श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ यमनियमनियीनामन्-गंघचचंया। श्रीम॰ ॥ ॐ॰ गंधं ॥ र ॥ अक्षतेरक्षयानंतसंपादनक्षमेः । श्रीम॰ ॥ ॐ० ॥ थित्वा यतीना— । मपरिमितगुणानामंत्रिपद्मानि भक्या ॥ तद्भुसकलभन्यप्राणिकमोंपशांत्ये शुचिम्परचयामी बारिभिः शांतिधारां॥ अध्यं ॥ शांतिधारां॥ पुष्पांजािकः ॥ द्रममचेयेऽहं ॥ १॥ ॐ -हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणधरचरणा अत्र

#### । अथ यक्षवृताः

तद्देयस्योपतीर्थन्यवहतिसमये नंद्यन् भन्यलोकान् । धर्मद्रोहान् विर्ठिपन् जगति नुतिमितो यक्ष-|देवै: समेतः॥ ३० -हों को प्रशस्तवर्णसर्वेळक्षणसंपूर्ण स्वायुधवय्याचिन्हसपारिवार हे यक्ष अत्रा-यस्य श्रीपाद्सेवानमद्मरगणाः शंखभेरीमुगारिध्वानद्घंटानिनादाद्हमहामिक्याऽऽगत्य संभूरिभक्या । ॐ अत्र मम सन्निहितो भव ः धर्मप्रमावप्रवणप्रवाणं धर्मानुरागेण यजामि यक्षं ॥ ॐ न्हीं क्रों प्र॰ हे यक्ष इदमध्ये इत्यादि वप्ट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ सन्मंगलैः पूर्णघटातपत्नैध्वंजोह्नसन्धामरद्पंणाद्यैः गच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। वस्या॰ ॥ शांतिघारां ॥

### । अथ यक्षांष्ता ।।

जातं भवान्वर्थविभावतो वा हुँडावसिप्णतिदोपतो वा । मिध्यामतं नाशियेतुं समथी यक्षीं समा-अत्रागच्छागच्छ संबौषट् खाहा। ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ खाहा। ॐ अत्र मम सन्निहिता भव हुये वृपातुरक्तां ॥ ॐ -हीं को प्रशस्तवणे सर्वेलक्षणसंपूर्णे स्वायुधाचिन्हसपरिवारे हे यक्षिणि ं वषद् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनंसिवधीकरणं ॥ संगीतभंगारपुरःसरेण सन्मंगलेनापि मनोहरेण डुर्गार्गसक्ताननुशासमानां यजाभि यक्षीं वृषपक्षपातां ॥ ॐ हों क्षें प्र॰ हे यक्षिण् इलादि ॥ यस्याथे ॥ शांतिधारां

## ॥ अय क्षेत्रपालगुजा ॥

तनं ॥ आरोप्यार्थमनर्थमंत्रयजनीविद्यौषाबिन्छत्त्ये । राकाबैरमिपूज्यते तरुभुवि श्रीक्षेत्र-आसिन् जैनमहायहोत्सवविधाविद्रादिदित्रपालक—स्थित्यधं परितो दिशास्वभिमुखं निक्षित्यं दर्भान ालाधिपः ॥ १ ॥ ॐ -हीं को प्रशस्तवर्ण सबैलक्षणसंपूर्णं, स्वायुधवाहनचिन्हसपिववार हे क्षेत्र-माल अत्रागच्छागच्छ संबौपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिधीकरणं ॥ सन्संगलाध्येंर्थस्भाजनस्थैः । संपूर्णतोया क्षेत्रपालाय दिसमन्यितेश्र ॥ रक्षत्सुचैत्यालयभूमिनागं । श्रीक्षेत्रपालं परिपूजयामि ॥ ॐ -हीं कों

## ॥ अथ मंगलाती ॥

अध्ये समपैयामि ॥ शांतिघारां ॥

मारवीरेशकरकोदंडभंगकर । सारिश्वसाम्राज्यसुखसार ते ॥ जय॰ ॥ २ ॥ साकिसलयतातिवितत-मंद्गगिरींय्निमवरधीर ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ घोरतरसंसारवाराशिगततीर । नारीजनाकाररागहर ते ॥ बंदाक्षिनग्रपमबंद्वंदितचरण । मंदारकुंदारीतकीतिघर ते ॥ इंदुकरघूणिकोटिजितविशद्तन्।किरण विमल गुणनियल पुरुदेव ते॥ जय मंगलं॥ पह्नव जय मंगलं नित्यशुभमंगलं। जय

कंकिकित्विक्ट । गुखाभिनुत्सुरकुसुमवर्षयुत ते ॥ अकलंकजनहद्यातिमिरौषनुद्मिनद् । सकल-

" श्राक्षासितचमरिकरघुत ते॥ ३॥ चंडकेसारिविधृतपुंडरीकासनक। मंडितसुभामंडलभात ते॥॥धि॥ खंडिताश्मिषोपदिविजदुंद्राभेनाद् । पुंडरीकिबितयाजेतचंड ते ॥ जय॰ ॥ ४ ॥ निरुपम निरातंक

निःशेष निर्माय । निरशन निःशोष निर्मोह ते ॥ परमसुख परदेव परमेशः परवीये निर्मेलक्ष वृषमेश ते॥ जय॰॥

निरघ

# ॥ अथ सरस्वतीमंगलारती ॥

पद्मयाने सुराभिपमासने ॥ जय॰ ॥ ३ ॥ पावनचरित्रधरभावज्ञमुनिरारणे । भावितसुभावनामति-मूरिवरसारगुणमाणिभूषणे ॥ मारसूरेशकरशरवारिरोषणे । नारीजनाकारनीताधिषणे ॥ जय॰ ॥ २॥ रूपिणि ॥ भावजसुमामिनीरूपमददाारिणि । भावसंदोहगुभभावजनि ॥ जय॰ ॥ ४ ॥ मंग-पह्नव ॥ सुरनरोरगंमकुटाकिरणरंजितचरणे परमजिनमुखकमळसंभवति ते ॥ दुरितघनवन्निषयतह-जय मंगलं भवतु शुभमांगलं । जय शीलविम्लतरललितांगि ते ॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं ॥ निकरपर्श्वानिमे ॥ वरसदागमसारस्यंदितनु ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ सारिनःसारमुविचारपरभाषणे । पझपांदे पझद्ळविळसळोचने । पझनामे सुभगे पझपाणे ॥ पझगांधि पझद्ळविळसदानने लांगिनि तुंगमंगलोत्तमशरणे । मंगलाकारयुतमंगलांभरणे ॥ मंगलसुधासूत्तिरसपूरपूरणे । चिद्रानंद्संग्धरणे ॥ जय॰ ॥ ५ ॥

जय मंगलं भवतु शुभमंगलं । जिय योगिराज गणधरदेव ते ॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं ॥ मुनिशारण । हिमराश्मशांतरससंदोह ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययज्ञानधर ॥ शत-पछ्च ॥ अमलचत्राशीतिळक्षगुणगणधरण। विमलमूर्ते विरज निमोह ते ॥ अमरेंद्र नागेंद्रनुतचरण ॥ अथ गणध्रमंगलारता ॥

जय॰ ॥ पंचमहाचार पंचमहाबतधार । पंचेंद्रियमथक सन्सुनिनाथ ते ॥ पंचसत्समितिपालनचतुर मन्युवंद्यपद्पसयुग ते ॥ श्रुतजलिषपार महावनधिसमगंभीर । जितकाम जितकोव जितराग ते॥

महाधीर । पंचमस्थानयोषिन्नाथ ते ॥ जय॰ ॥ ३ ॥ दध्युज्वलाक्षतमनोहरपुष्पदीपैः । पात्रापितैः मतिदिनं महतादरेण ॥ त्रैलोक्यमंगलसुखालय कामदाह । मालातिकां तव विमो अवतारयामि॥१॥ इिन मंगलातिकात्रतरणम् ॥

॥ अय गांतिमांकः॥

अथ जिनेंद्रमहापूजावंद्नास्त्वसमेतां श्रीमच्छांतिमार्कं कायोत्सगं करोम्यहं ॥ शांतिजिनं शाश-निर्मेरुवक्तम् । शीलगुणजतसंयमपात्रम् ॥ अष्टशताचितलक्षणगात्रम् । नौमि जिनोत्तममंबुज-गैडशतीर्थकरं प्रणमामि ॥ २ ॥ दिन्यतरः सुरपुष्पसुनृष्टिर् । दुंदुभिरासनयोजनघोषः ॥ आतप-नैत्रम् ॥ १ ॥ पंचममीप्सिचक्तथराणाम् । पुजितामिद्रनरंद्रगणैश्र ॥ शांतिकरं गणशांतिमभीष्मुं ।

मुगुलम्बाष्ट-। द्वित्यध्वनिश्वामरमासनं च ॥ भामंडलं द्वुभिरातपत्रं । सत्प्रांतिहायाणि जिने-णिचनाळमचेमि पूजेमि वंदामि णमंसामि। दुष्वस्वओ कम्मखओ बोहिळाहो मुगईगमणं समा-न्यारणनामम्युग्म । यस्य विराजितमंडलतेजः ॥ ३ ॥ तं जगद्धितशांतिजिनेष्रम् । शांतिकरं तसंजुत्ताणं । बत्तीसदेविदमणिमउलिमत्थयमहियाणं ा बलदेववासुदेवचक्कहरिसिम्गणिजियअणगा-शिरमा गणमामि॥ सर्गणाय तु यच्छतु शांति। महामरैः पिठतं परमं च ॥ ४॥ अशोकबुक्षः जिनाः प्रवारंब्राजगत्प्रदीपा-। स्तिर्थंकराः सतत्त्रगांतिकरा भवंतु ॥ ६ ॥ संपूजकानां प्रतिपाल-जिनंदः ॥ ७ ॥ क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान् धार्मिको भूमिपालः । काले काले च सम्य-तस्त आळोचेउं। पंचमहाकल्लाणसंप्रणाणं । अष्टमहापादिहेर्सहियाणं । चोत्तीस अइ्सयिनेसे-मगळमहापुरिसाणं। भातिये ्रसणाम् ॥ ५ ॥ येऽभ्याचिता मकुटकुंडलहाररत्नैः । शकादिभिः मुरगणैः स्तुतपादपद्माः ॥ तेऽमी भगवान् म्बर्गतु मधवा ज्याधयो यांतु नार्श ॥ दुर्भिक्षं चोरमारी क्षणंमपि जगतां मास्मभूजींबलोके क्रुनंतु जगतः शांति वृपमाद्या जिनेश्वराः ॥ ९ ॥ इच्छामि भंते संतिमत्तिकाञ्जोसक्तो कञो जैनेंद्रं धर्मचकं प्रमचतु सततं सर्वसौख्यप्रदायि ॥ ८ ॥ प्रध्यस्तघातिकर्माणः केवलज्ञानभासुराः करोतु यांति कानों । यतीं ब्रतामान्यतपोधनानाम् । देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः । राबगूढाणं । शुयिसयसहस्सणिळयाणं । उसहायित्रीराबसाणाणं । हिमरणं जिणगुणसंपाति होउ मझ्मं॥

### ॥ अय मंगलाष्ट्रकम् ॥

नामेयादिजिनाधिपास्त्रिमुयनस्याताश्वत्विशातिः । श्रीमंतो . मरतेश्वरप्रभृतयो ये चित्रणो

नंभेदुशैलोऽहँताम् ॥ शेषाणामपि चोजेयंताशिखरी नेमीश्वरस्याऽहैतो । निर्वाणावनयः प्रसिद्धिमिनाः

कुर्वत ते मंगलम् ॥ २ ॥ देन्योऽष्टौ च जयादिका द्विगुणिता विद्यादिका देवताः । श्रीतीधंकरमा-

त्काश्र जनका यक्षाश्र यक्ष्यस्तथा ॥ द्वात्रशात्त्रिद्शा प्रहास्तिथिसुरा दिक्कन्यकाश्राप्टधा

देक्पाला दश चेत्यमी सुरगणाः कुर्वेत ते मंगलम् ॥ ३ ॥

गालती चंपकानाम् । जिनचरणपुरस्तादंजिले ग्रोक्षिपामः॥ १॥ ॐ न्हीं श्रीं क्कीं ऐं अहंन इदं

अथ पचागप्रणामः

कुमुद्करवकाबद्बातिताकतकानाम्

कमलयकुलयालात्मुळकर्त्हारम्छा-

अथ पुष्पाजांतः

द्वनमरुषकाण

पंचमेदैः प्रविलमाते चतुः भिराता

स्याद्वादामोघवाक्यं सकल्स् बक्रं

प्रवंदो।

॥ तैरष्टप्रातिहायौं सिजगद्गिषपतियेस्तमेनं

चातिशेपैः

प्रध्यस्ताशोपघातिप्रकटनिरवधिज्ञानद्दग्वीर्थमोख्य:

पुष्पांजलियाचेनं गणह र नमोऽहेते स्वाहा।

कल्याणैः

द्रादश

क्वंतु

मंगलम् ॥ १ ॥ कैलामो वृपमस्य निवीतिमही वीरस्य पावापुरी । चंपा या वसुपूज्यसिजनपतेः ये विष्णुप्रतिविष्णुलांगलधराः समोचरा विशति- । स्नैकाल्ये प्रथितास्त्रिपिटपुरुषाः

जिनें ।। १ ॥ इति पंचांगप्रणामः ।

पूजापाठ ,

गच्छ २ जः ३ ॥ ॐ न्हीं गणधरदेव स्वस्थानं गच्छ २ जः ३ ॥ ॐ गन्छर जः जः जः ॥ ॐ ही । पंचांपचारविधिना । पूजनं तु विसर्जनम् ॥ १ । -हः अ तिआ उत्ता अहंत्यरमेष्ठिन् स्वस्थानं सान्नधीकरणं

मच्छ २

विबुधसंदोहामृतापादकम् ॥ श्रीपादं जिनचंद्रशांति-भूयस्तापहरस्य देव भवतो भूयात् पुनदंशंनम् ॥१॥ इति नित्या। स्वस्थानं गच्छ र जः ३॥ ॐ आं कों न्हीं हे यक्षिः स्वस्थानं आं कों नहीं है यक्ष स्वस्थानं गच्छ र जाः ३॥ ॐ आ का नहा ह याक्ष. स्वस्थान जाः ३.॥ ॐ आं कों नहीं हे क्षेत्रपाल स्वस्थानं गच्छ र जाः ३॥ मोहध्वांतिविदारणं सन्मागेत्रातिभासक

स्वामीस गंघोदक देणेचा मंत्र.

शरण सन्द्रांकमानेऽमिते

ोद्धासिद्धीप्रोध<u>यम्</u>

जिरत्नमासाध्यमुच्यतं ॥ भूता भवंतो भव्याश्र प्रणम्य गुरुपाद्योः ॥ १ ॥

शावक व शावकी यांना गंधादक हेणचा मंत्र पापनाञ्चनम् ॥ श्रीमां समस्त

चंद्रोऽवलां चक्रफलां च पाश- । वमीत्रशूलां झषपाणिहस्तां ॥ श्रीज्यालिनीं साधैघतुःशतीचां ॥ अथ ज्वालिनीपूजा॥

महायक्षीदेवि जलं गृहाण २ ॥ १ ॥ आलेपनं सुरमिचंदनबंधुरैश्र । कारमीरचंदमलयोक्तवदि-आह्वानस्थापनस्तिष्ठांकरणम् ॥ कर्पूरचंदनविमिश्रिततीर्थवारि- । घारा सुवर्णकनकाछुकनालमुक्ता ॥ न्यगंधेः। श्रीज्वा॰ ॥ ॐ० ॥ गंधम् ॥ २ ॥ शाल्यक्षतैर्ममुणकुंकुमगंजितांतै - । दिन्यामयाति-जिनांगतां कोणगतां यजामि॥१॥ ॐ आं कों नीं जीलामालिनि महायक्षीदेवि अत्र एहि २ प्रीज्याहिनीराचित्रवन्नसुपंजराख्यं । सौमाग्यासिव्हिजननं सुरमीकरोतु॥ ॐ आँ मों -हीं ज्यालामालिनि नंबीषट् स्वाहा। ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठँ स्वाहा। ॐ अत्र मम सिन्निहिता भव २ वषट् स्वाहा।

तमसहारिनिजप्रकाशै- ॥ नीराजनांगविहितैधनसारदीपैः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐे ॥ दीपं ॥ ६ ॥ पुत्रागचंपकसुगंधिळंतांतमाल्यैः ॥ श्रीज्या॰ ॥ ॐ॰ ॥ पुष्पम् ॥ ४ ॥ केळासशैळधत्रलैः कलमाक्षतैत्र । सिहेर्बरेः कनकपात्रभूतेहिविभिः ॥ श्रीज्वा॰ ॥ ॐ० ॥ चरम् ॥ ५ ॥ अज्ञानसे-आमोदिताखिलदिशैर्धननीलवर्णैः । कालागरूजितसुगांधिद्शांगधूपैः ॥ अज्ञिन ॥ॐ०॥धूपम् ॥७॥ कलमौक्तकजालपद्मैः॥ श्रीज्वा॰॥ ॐ॰॥ अक्षतम् ॥ ३ ॥ मंदारकुंदकुवलोरपलपाटलैश्र संवासित्रम्मकनागद्रहै: फलैश्र ॥ श्रीऽवा॰ ॥ ॐ॰ पुड्स्रक[ड्युभभूरहसत्फलोषै: | फलम् ॥ ८ ॥ वाभिस्त गंधकलमाक्षतपुष्पजाति-। नैवेद्यदीपवरधूपफलोत्तमाध्यैः॥ श्रीज्वा॰

पूजापाठा

आराधितास्त्रिङ्जलं जगतां प्रशांत्ये। धर्मार्थकामफलदं च ममेष्टसिङ्केच॥ शांतिधारां ॥ श्रीतीर्थ-क्रत्परममॅक्तिमुपाश्रितायाः पुष्पांजलिः कमसरोरह्योविम्तः॥ श्रीज्यालिनीरिचितयञ्जसपंजराख्यं ॐ ॥ अध्येम् ॥ ९ ॥ तुम्यं मया राचितमचेनपूजनं च । दत्तं गृहाण कनकाळुकनालमुत्तं

## । ज्वालिनास्तात्रम् ॥

तोभाग्यासिद्धजननं सुरमीकरातु ॥ पुष्पांजिलः ।

मिहैत्योरगेंद्रामरमकुटतटालीढपाद्रारविदे । मद्यन्मातंगकुंभरथलद्लनपट्रश्रीमुगेंद्राधिरूढे ॥ ज्याला-क्षे क्षा क्षे क्षः क्षि बीजैविहितद्शाद्शाव्धने रक्ष रक्ष ॥ ॥ हंकारारावधारभुकृटिपुटहटद्रक्ति-ड्योतिषां चक्रवालै—॥ श्रंचचंडांशुमन्मंडल्समस्जये पात् मां देवि नित्यं ॥ ३॥ ॐ =हीं कारो-नित्यं॥ १ ॥ ॐ -हां -हां -हें -हों -हः महाच्छेक्षणरुचिरांगांगदे देवि वं मं। हं सं तं पं बीजमंत्रेः कुतसकळजगत्स्रेमरक्षे विधाने॥ क्षां क्षां क्षें सं समस्ते क्षितितळमाहिते ज्यात्यिनि रोड्मूते। ग्युक् रररर र र र वालिनीसंप्रयुक्त । नहीं हीं ब्लूं दों हीं सरेफं वियद्मलकलापंचकोद्मांति मालाकराले राशघरधवले पद्मपत्रायताक्षि । ज्वालामालिन्यभिंहणं प्रहासितवद्ने रक्ष मां देवि लेक्षणाधि- । ज्यालाविक्षेषलक्षक्षपितान्जिविषक्षोद्यक्षणरक्षे ॥ भास्वत्कांचीकलापे मणिमकुटहट-

मतुपमं वन्हिदेञ्याः प्रतीतं । विद्वेषोञ्चाटनस्तंभनजनवशकृत् पापरोगापनोदि ॥ प्रोत्सर्षज्जंगमस्थावर-इत्यं, पंडितलक्षिमसेनरिचतं श्रीज्वालिनीदेविका- । स्तोत्रं शांतिकरं भयापहरणं सीभाग्यसं-कलिते भूरिस भूतदात्रि ॥ इयीं इयं हाः पक्षि हं हं हर हर हरहूं पक्षिपः पक्षिकोपं ॥ यं झं ग्लैं ६मं ठं दिन्याजिह्मातिमातिकापितस्तांभीने दिन्यदेहे ॥ फट् फट् सवीपरोगग्रहमरणभयोत्राटने वोररूपे। आं कों क्षीं मंत्रपूते मद्गजगमने देवि मां पालय त्वं॥ ८॥ इत्थं मंत्राक्षरोत्थं स्तवन-हूं हूं ॥ धूं धूं धूमांधकारिण्यिखिलमिह जगन्मे विधिहाशु वर्यं । बौपणमंत्रं सारंतं प्रतिभयमधने लाहा मंत्रं पठंतं त्रिजगदाभिनुते देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ५ ॥ हं झं इतीं क्ष्तीं सहंसः कुवलय-रक्ष ॥ ६ ॥ हाहाकारोग्रेनादैञ्बेलदनलशिखाकरपदीर्घद्विजिह्नै- । भीमास्यैस्तीन्ननेत्रीर्घपमत्रिप-धरालंकतैस्तीक्णदंष्ट्रैः ॥ भूतैः प्रेतैः पिशाचैः स्फुटघटितरुषापादितोग्रीपसर्गाद् । दूरीकृत्य स्वधासा विषमविषध्वंसिनं स्वायुरारो-। ग्यैश्वयोपादि निसं स्मरति पठाति यः सोऽश्नुतेऽभीष्टासार् ॥ ९॥ ज्वालिनी मामव त्वं ॥ ४ ॥ ॐ -हीं कों सर्ववश्यं कुर कुर सरसंकामाणे तिष्ठ तिष्ठ । हें हें हैं हं सः परं झं सर सर सर सं सः सुघाबीजमंतै-। माँ ज्वालामालिनि स्थावरचरमिषिषसंहारिणि रक्ष रक्ष रक्ष प्रबळबळमहाभैरवारातिभीतेः॥ यां यां वां वां वावय वावय हन हन फट् फड् वपड् बघ बघ। घनकुचयुगले, देवि मां रक्ष रक्ष ॥ ७ ॥ ह्यां झं झाँ शाकिनीनां समुपनतभयध्वंसिनी नीरजारये

[स्यतो लेल्या ॥ ११ ॥

# ॥ ज्वालामालिनीमंगलारती ॥

गजवैरिवाहने झषपाश्यारिणि । कुजनसंहारिणि भव्यजनि ॥ वृजिनहरिजनिविबमणिमकृटधा-पन्नन ॥ धनलांगि धनलमौत्तिकहारधारिाणे । घनलभासुरकुंडलभासिनि ॥ घनलचामरघरह्नी-पसनामे पद्मसौगंधिक ॥ पद्महस्ते पद्ममित्रसमकातिके पद्मानने भासुरमूर्तिके ॥ जय॰ ॥ २ ॥ जय मंगलं नित्यशुभमंगलं । जय जगज्जननि ज्वालिनिदेवि ते ॥ जय मंगलं नित्यशुभमंगलं । जनविराजिनि । प्रविराजसन्छामयक्षराणि ॥ जय॰ ॥ १॥ पद्मपादे पद्मदलसमिविलोचने ॥ अथ पद्मानताषूजा ॥ | मिणि । सुजन्पोपिणे सुवांछितदायिनि ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

"श्रीपार्श्वनाथजिननाथकरत्नचूडा । पार्शाकुशाभयफलांकितद्ग्रेश्वतुष्टा ॥ पद्मारुणा त्रिनयना त्रिफणा-वतंसा। पमावती जयतु पमकुटाधिवासा॥ १,॥ ॐ आं कों कीं प्रशस्तवणें सर्वेत्रक्षणसंपूणें स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे पद्मावतिदिवि अत्र एहि र संवीषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ साहा। ॐ अन मम् सिक्तिहिता भव २ वष्ट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्नधी,करणं। मुंगारेण मनोहरेण विलसहंगादितीयोंदकैः। शीतैः खणीहमांबुपूर्णरचनैः शीखंडसंमिथितैः॥ प्रीमत्पंबुजपद्रने प्रविलसाक्षिगुंडिकावासिनी । वांछच्छ्रोजिनद्त्तरायवरदे मां पाहि पद्मावति ॥ गैघाल्यैभ्रमरौषरागरिचतैः श्रीखंडसंमिथ्रितैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ ॥ गंधं ॥ कुंद्दुप्रवरप्रचूर्णानिकरैः अक्षतं ॥ ३ ॥ पुष्पैः सत्कुसुमैः प्रसूनरिवतैः प्रौडीमनोहारिभि- । भूगीमंग्लगीतबंघुरतरैजीत्यादि-पुष्पैवेरे: ॥ श्रीम० ॥ ॐ० पुष्पं ॥ ४ ॥ नैवेद्यैवरपद्मरागरिचतश्रीहेमपात्रस्थिते- । नाँनाव्यंजं-नरंजनैः सितघुतैरित्यादिमक्ष्यैवरैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ चहं ॥ ५ ॥ कर्पूरोज्यत्यरत्नज्योतिनिकरैः श्रीम॰ ॥ ॐ० ॥ घुपं ॥ ७ ॥ चोचैमांचकपित्यकैर्यरसैद्राक्षाफलैजीबरै-। नरिंगैर्वरदाडि-ॐ आं कों नहीं पद्मायतीदेवि जेलं गृहाण २ ॥ १॥ काश्मीरागरुशीतभानुकलितैः सर्बदनैव्युरै-। मादिकद्लीपूगाम्सवज्जूरकैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ अच्येण कमवित्तिसब्द्रवतरैः सह-व्यमालावरै- । युक्तमिक्तिमादितंडुलच्यैः सिद्धार्थद्वांवरैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ॰ अध्यै ॥ शांति-श्रीद्रिपकै: संपदै- । मोहध्यांतियिनाशनैदिनकरैरेयोज्यलैबेधितैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ ॥ द्रीपं ॥ ६ ॥ शाल्यक्षतैरक्षतै- । मुक्तमुक्तमुषाशुकातिसद्यीमजुष्करैः युजकैः ॥ श्रीम॰ ॥ ॐ० भक्या चागरराळरागिविलेसद्घाणेन राजास्मितं / तातानेऽमळसौरभेण विलसद्धपैद्शांगादिभिः।

धारां । पुष्पांजांहाः ॥

### ॥ पद्मानतीस्तोत्रम्

त्तनत्दिविशवोद्दामहाकोमळीके । प्रोत्फुलपारिजात्दुमकुमुममहामजंरीपुंजपादे ॥ दां द्यां क्षीं ब्लू ग्याघारूढे सहसम्बलदनलिशिखे लोलपाशांकुशाब्ये। आं कों नहीं मंत्ररूपे ध्राभितकालिमले रक्ष मां देवि पमे ॥ १ ॥ स्थित्वा पातालमूले स्वकबलकलिते लीललोलाकराले । विद्युद्दे प्रचंडे वज्रातप्त्रं प्रगुणमणिगणं किकिणिक्वाणरम्यं ॥ भास्वहैंड्येद्ंडं मद्नविजायेनो विभ्रती पार्श्वभर्तेः। हमां हमीं हमें हमें हमें हमा सणाइसत रियानिहिते नहीं महामंत्रवर्ये ॥ भां भी भूं भी भः भुक्ति-दिञ्यं चल्मुले शासितोद्दामदैत्ये। झां झां झां झां झां साः स्तुतिशतमहिते रक्ष॰ ॥ ४ ॥ चंचत्कांचीकलापे समेते भुवनवशकरि क्षोमिणि क्राविणे ते । आं ई ऊं औं आः कुर कुर किलेते रक्ष ।। ५॥ स्यादेवि पद्महरते कृतकरकमळे रक्षं ॥ ३.॥ भूंगीकाळीकराळीपारेजनसहिते चंडि चामुंडि नित्ये । गीमहीवाणचक्रस्फुरितातिमिरकोद्घृष्टपादार्शिदे । सद्ममैत्राणद्से प्रबलमुजबलोज्झंभणोरकातिवक्ते। गवजाग्रहस्ते ॥ ॐ हां हां हे हीं है। हर हर हकारमीमैकनादे। पमे पद्मासनस्थे कत-गिमूतवाहे कुहरतिगमने रक्ष ॥ र ॥ मौनित्कोदंडखांडे डमरुगाविदितकूरघोरोपसमे प्रहरणकालेते तद्मुजे 'तर्जयंती ॥ दैसँद्रकूरदंष्ट्रे खिळि खिळि खिळितैः स्पष्टभीमाद्रहासे नीलांग्याकोत्पलाव्वविद्यालेत् त्रज्यल्बाड्याघ्ने-। ज्यालाज्यालास्फ्रालेग

पूजापाठ

करकमले रक्ष॰ ॥ ६ ॥ कोपं वं झं इवीं हवीं हं सः कुवलयकालिते वानलीलाप्रबंधे । दां हीं इः त्रिसंधं। लक्ष्मीसीमाग्यमानं दिलतकलिमलं मंगलानां मुपूर्वं ॥ पूज्यं कल्याणमानं जनयति सां सीं सें सीं सः मद्गजगमने रक्ष॰ ॥ ८॥ दिञ्यं स्तोत्रं नमस्ते पटुतरपटुना भक्तिपूर्व न्हीं न्हः पवित्रतरिशिशिरकरे पक्षिप्क्षीरघोरे ॥ प्रत्नव्यावज्रजातं प्रबलबलमहाकालकूटं वर्ति संध्यारागारणानां त्रिद्शवरमहादेवि देवेष्ठवंद्ये ॥ चंचचंडांशुधाराप्रहर्ति कुटिते कुंतलो द्घृष्टगंडे हा हा हुंकारनादे, वरकरकमले रक्ष मां॰॥ ७॥ प्रातबीलाकरियमस्फ्रारिततरमहासांब्रसिंदूरधूली-सततं पार्श्वनाथमसादात् । देवी पद्मासनस्थे कृतकरकमले रक्ष॰ ॥ ९

## ॥ पद्मावतीमंगलारति ॥

थिछिते ॥ फाणिफणाटोपावतंसलिसिते॥ जय॰॥ १॥ वरद्फलपाशांकुशकरविराजिनि। वरिदेव्यवसन-भूपणशोभिनि ॥ सरसमृदुमधुरतरगंभीरवरवाणि। वरकमलमृदुलसमभृदुलपादपाणे॥ जय॰ ॥ २ ॥ पछ्न ॥ मणिमकुटरत्नकुंडलहारराजिते । मणिखिचतकेयूरकरमूषिते ॥ मणिहेमिनिमितसुविष्टरा-जय मंगलं जयतु शुभमंगलं । जय नागपतियुवाति पद्मांबिके ॥ जय मंगलं जयतु शुभमंगलं ॥ मत्तगजगामिनि वृत्तकुचमंडने । चित्तजस्त्रीविजयरूपघरणे ॥ धत्तजिनशासने भक्तजनरक्षिणि सत्तमे भयहरणे बरदायिनि ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

## ा क्षेत्रपालम्भाजारता ॥

पछ्न ॥ धृतरत्नमयमकुटरत्नकुंडलहार । धृतशुलखङ्गकरबालकर ते ॥ जितसुमनशररूप् नाग-संभववणे । जितचंडकरतेज वरधीर ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ गजवैरिपोतसमसारमेयारूढ । मुजिकरी-.गादेभूपणभूप ते ॥ ॥ राजेंद्रचंद्रपूजितचरणकमळ्युग । द्विजसूत्रघर हितकरभाष ते ॥ जय॰ ॥२॥ व्यंतरामरबंद्य कृतसज्जनामोद् । भूतपैशाचभयदूरकर ते ॥ चितार्थद्वायकम्मधितामणिरत्न । सतत-जय मंगलं सदा शुममंगलं। जय क्षेत्रपाल सद्धणशील ते ॥ जय मंगलं सदा शुममंगलं॥ जनगृहरक्षणकार ते ॥ जय॰ ॥ ३ ॥

## । अथ भट्टार्कपूजा ।

तिरिशंचान्॥ र ॥ ॐ -हीं हे आचार्यवर्षे अत्र एहि २ संगैषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ र धिंगुसतंडुलै-। राह्वानादिविधि करोमि महसां भक्याऽय भन्यात्मना ॥ २॥ श्रीमूलसंबाधिय-मुचारुचंद्रान् । आचार्यवयनि गुणरत्नथुक्तान् ॥ भक्याऽऽह्यास्यत्र सुवर्णपीते । संस्थापयामीह् ह्यादिभि-। राचार्यस्य महात्मनो गुणनिषः श्रीमूलमंषिशनः ॥ सुप्रक्षाल्य शुभैर्महत्वसहिनै-मिण्यावादिगजेंद्रसिंहसहर्वाः सेनान्वये सीते ये। तेषां श्रीचरणाञ्जपूजनविधौ ख्यातोत्सवं प्रारमे ॥ १ ॥ ॐ -हीं श्रीग्रुरुचरणाय पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ श्रीपादाब्जयुगं सुतिर्थसालेलेः शतिश्र थीमज्ञव्यनिकायपम्ननिकरबोधाकंसन्मंडलाः । श्रीस्याद्वाद्मुकोविदाः मुमनस्थारित्रमालाकिताः।

गारसुनाळकोद्वां । श्रीजैनसस्यालिफलाभिवृद्धये श्रीशांतिषारां प्रकरोमि शांत्ये॥ शांतिषारां ॥१०॥ शिल्पधूपैः ॥ सेनांत ॥ ॐ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंबूपनसाम्रपूगसुमातुलुंगैबंरनाळिकेरेः ॥ सेनांत ॥ ॐ ॥ फलं ॥ ८ ॥ बागंधसत्तंडुल्पुष्पभक्ष्येदींपैश्र धूपैबंरनाळिकेरेः ॥ सद्यज्ञभा-गादिमहार्घपृरेराचार्यपादौ सममर्चयामि ॥ अर्घ्यं ॥ ९ ॥ गंगादितिथिरेंद्रववारिघारां सुवर्णभ्रं-मित्रेश्र मुचानवर्णेः । सुवर्णपात्रापितिदिन्यगंधैः ॥ सेनांत ॥ ॐ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ जुधिः सद्धे-र्वरदीर्घकेश्र, सामोद्शालीयसुतंडुलेश्र ॥ सेनांत॰ ॐ॰ ॥ अक्षतं ॥ र ॥ सन्मक्षिकाचंपकजाति-ठ ठ स्वाहा । ॐ अन मम सन्निहितों भवं २ वपंट् स्वाहां ॥ आह्वानस्थापनसानिधिकरणं ॥ गंगानदीतीर्थसुपुण्यतोयेः कर्पूरकाश्मीरसुगंधयुक्तेः । सेनांतिजिनपूर्वसमंतभद्रशिवीरसेनांधियुगं यजेऽहं ॥ ॐ -हीं ७ शीजिनसेनभट्टारकबरेण्याय जलं निर्वपापि स्वाहा ॥ १ ॥ काइमीए-कुंदेः सत्केतकीपमलवंगयुक्तैः ॥ सेनांत० ॥ ॐ० ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ हरयंगवीनाज्यविचित्रभक्षेत्रे-बीष्पायमाणेश्र सुपायसैश्र ॥ सेनांत॰ ॥ ॐ॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥ डिंडीरापेंडोज्वलभासमानैरामो-दकपूरमरत्नदीपैः ॥ सेनांत॰ ॥ ॐ॰ ॥ दीपं॥-६ ॥ निश्वासितास्वाससुवासधूपैः कर्कोरकालागुरु-श्रीमत्तेमगणाधिचंद्मनयः तामंतभद्राद्य- । स्तेषां पाद्सुपूजितो हि जगतां धान्येधंनैः सूरिभिः॥

तसेच इतर जितके जिनमतानुयायी ( जैनवर्मास श्वित्तेत-या , खळाँ, पंचमळोषानी-लक्ष्मांमेन असे, क्षणावे. अनुसम्त गान्यामे ) आहेत, त्यानीं भागापत्या गुरूचे नाव घेगे. कुंदेद्वियरमालतीं दुबकुल सत्केतक सित्मलै । बासंती बरचंपकैश्व राचितं पुष्पोपहारं भजेत् ॥ ११॥ गणेऽधीशिनः॥ तेभ्यः श्रीवृषमादिसेनगाणिनां विज्ञेय भूतिश्रियं । स्यातश्रीजिनसेनवयंगाणिनां पुष्पांजितिः ॥ श्रीकोह्वापुरमंडलस्थितिग्णासिंहासनाघीश्वरा । विद्यावेदसुतकेशास्त्रनिपुणाः पुष्पोपहारं भजेत् ॥ पुष्पांजितः ॥ १२॥

पुजापाठ |

## ॥ महारकमंगलारती ॥

विकटखळवादिभूघरमिदुर ते॥ जय॰॥ ३॥ त्रंसस्थावरजीवरक्षणाविचकक्षणक। रासिकजनप्री-पछ्च ॥ दिष्ठिकोल्हापूरजिनकंचिपिनगोंडि-। सष्टक्ष्मार्सेहासनाधीश ते ॥ उक्षसस्र्रीमूलसंघपुष्कर-शक्षपणवाग्जालघर ते ॥ अक्रतंभनसकलमंत्रतंत्रज्वर । कक्राविरागताघरधीर ते ॥ जय॰ ॥२॥ तिकर मुनिराज ते॥ असमगंभीर महामंदराचलधैयं। लसद्घाटकाप्-छ मुरुराज ते॥ जय॰॥॥॥ त्रैकाल्यजपतपानुष्ठानचरणपर । सकलसज्जनसदुपद्शपर ते ॥ अकलंकचारेतजनहत्कुमुद्शीतकर जय मंगलं भवतु शुभमंगलं। जय शीलगुणधीर 🕸 जिनसेन ते॥ जय मंगलं भवतु शुभमंगलं रत्नमणिहेमादिरचिताशिषिकारूढ । रत्नत्रयाठंकुतरूप ते ॥ नूत्नमौक्तिकजाछलसितछत्रच्छाय गच्छ । फुछशरावेजय परयोगीश ते ॥ जय॰ ॥ १ ॥ तकेव्याकरणादिसकलशास्नाघीत । प्रत्महामंत्रसंजिपितजप ते ॥ जय॰ ॥ ५ ॥

\*्जिनसेन-यास्यर्टी-मासेन-झणेजे' ( स्रश्मीमेन ) रुपाले

## ॥ ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥

अधिवासनम् ॥ जिनान् नमस्कृत्य जिनप्रातिष्ठाशास्त्रोपदेशाद्यवहारदृध्या । श्रीमूलसंघे विधिवत्य-ब्रह्मादिदेवनुतपादसरोजयुग्मं। भक्त्या प्रणम्य जिन्राजमहं समासाद्वस्ये जिनेद्रसवनं तनुधी-श्रीवीतरागाय नमः॥ श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः॥ श्रीमदाशाधरकुतपूजांगम् ॥ अथ बुद्धान् भन्यान् प्रवक्ष्ये जिनयज्ञकरूपं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं विधियज्ञप्रतिज्ञापनाय जिनप्रतिमोपरि पुष्पांजिं किपेत् ॥ (या मंत्राने जिनप्रतिमेवर पुष्पांजिल करणें ) श्रीवीतरागम्मतेशमनंतबोधं समेतः ॥ २ ॥ रागादिदोषरहितं सुरराजवंद्यं नत्वा जिनेशमखिलामलयोगिसेव्यं । पृष्पांजार्कि जिनमखे वस्मिरिश्यामि श्रीमूळसंघवरभव्यजगत्यशांत्यै ॥ ३॥ इति प्रस्तावनाय पुष्पांजालिः ॥

१ अधिवास्पैव कर्तांग्त. युजन परमेष्ठिना । स्नपन षा ततः, प्रविक्षमस्यादधिबासन ॥ १ ॥ २ दोन्हों हातानी ओजळ करून फुले टाकणे, याला पुष्पांचाले हाणतात. ३ प्रस्नावना, पुराकमे, स्थापन, सनिधापन, स्रापन, स्रापन रूजन अशि ६ प्रकारची जिनसेवा आहे. १ उँग्कार शब्दोचारपूर्वेक पुष्पाजि करणे, याला प्रस्तावनसेवा हाणतात. रे पचकुमारादि पेंडशामरणपर्यंत विधि कर्णे, यांछा पुराकमें सेवा हाणतात. ३ कळशस्यापनादि श्रीजिनप्रतिमा-स्यापनपर्यंत विधि कारणे, याळा स्थापनसेश खणतात. 8 आहाहनादि अष्टीयधाचेनापर्यंत विधि करणे, याळा सिनिधापन-सेवा सणतात. ५ दिक्पाटान्हाहनादि गर्नोदकामिपेकार्यंत विधि करणे, याळा खरनसेवा सणतात. १ देव गुरुशास्त्रादि पीठपत्राराधनादि मोठमोठे विशान कार्णे याछाही प्रजनसेवा असे यक्षयक्षीपर्यत पूजानिधि कर्ण, यात्वा पूजनसेना हाणतात. यापमाणे जिनसेवा १ प्रमारची आहे. तारल आहे.

पुजापाठ

भगवानहैन्मंगलं भगवान् जिनः। मंगलं प्रथमाचायों मंगलं वृषभेश्वरः॥ ४॥ मंगलं॥ लोकेषूत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमहितः पूजात्रमः स्याद्विषिपूर्वकं ॥५॥ विज्ञानं विमलं यस्य देवें इवंदास-लोकोत्तमाय श्राणाय विने-इस्तप्रक्षालने ॥ (या मंत्राने आपल्या दोन्ही हातास पाणी लावून घेणें ) अपवितः पवित्रों वा सावय सावय मं मं की की ब्लू ब्लू दां दां दी दी दावय दावय हं झं इती हवीं हं हस्तावीयांपथस्य परिशु झिविधि विघाय । सहस्रमंजरगतकृतासिस्भक्ता देवं (या मत्रानें सकलीकरणं करोमि॥ ८ ॥ ॐ न्हीं असुजर सुजर भव भव हरतशुक्षिं करोमि स्वाहा ॐ अमृते अमृतोन्द्रवे सर्दाग्याचितांघये ॥ ६ ॥ ॐ जय जय नम्स्करोमि ॥ सर्वागशोधनम् ॥ नुस्थितो दुस्थितोऽपि वा । स्यायेत्पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ९ ॥ अपन्नित्रः तर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः स्मरेत्परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुनिः ॥ १० ॥ ३% नमोऽस्त नमोऽस्त ॥ ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं । णमो आइरियाणं । कायंवचनाशयशु हितोऽहं। स्वगापवर्गफलदाय याणं। णमो ह्योए सन्यसाहणं॥ श्रीमाक्षिनेंड्कथिताय सुमंगलाय हैं है अ सि आ उ सा मम् सर्वाग्यार्ध करोमि स्वाहा। शिपून घेण ) दोन्ही हातां डी अंगावर पाणी विश्वगोचरं । नमस्तरमै । गजंतोः ॥ धर्माय विशोध्य आपल्या समच्ये :

सः स्वाहा । इत्यमृतस्तानमंत्रः । (या मंत्राने आपत्या दोन्ही हार्तांच्या अंगठ्याजवळ असळेल्या | तर्जनी बोटांनी डोक्यांवर पाणी घेणें. ) अणुवतपंचकं गुणवतत्रयं शिक्षावतचतुष्टयं. अहंतिमद्धा-चायोपाध्यायसर्वसाधून् साक्षी कृत्य । सम्यक्वपूर्वकं सुत्रतं हढतारं समारूढं मे भवतु मे मजतु (या मंत्राने अणुत्रतादि 🕸 १२ व्रते स्वीकारणें ) अद्यामवत्सफलता नयनद्वयस्य देव त्वदीय-चरणांबुजबीक्षणेन । अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते में संसारबारिष्यं चुलकप्रमाणं ॥ ११ ॥ अब मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमले कृते। स्नातोऽहं धर्मतीथुंपु जिनेंद्र तव द्रानात्॥ १.२॥ अपराजितमंत्रोऽयं सर्वित्रप्रियाशनाः । मंगलेषु चन्सवेषु प्रथमं भवति मंगलं ॥ १३ ॥ एस पंच णमोकारो सन्वपापप्पणासणो। मंगळाणं तु सन्बोसी पढमं होइ मंगळे॥ १८ ॥ ॐ चत्तारिमंगळं अरहंता मंगळं। सिष्टा मंगळ। साह् मंगळं। केवळिपंणंतो घम्मो मंगळं॥ चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा। सिद्धा लोगुत्तमा। साहू लोगुत्तमा। केवाळिपण्णंतो धामो लोगुत्तमा।

\* हिंसा, असस, चोर्रा, काम आणि परिप्रह ह्या ९ पातकाचा त्याग कर्णे, याळा अणुत्रत ह्यणतात । दिग्नत अनर्भेतड आणि मोगोपमोगपरिमाण ही ३ गुणवते होत । देशावकाशिक सामापिक प्रोपवापवास आणि वैयावृत्य हाँ ४ शिक्षात्रते होत । अशी अणुत्रते ९ गुणत्रते ३ शिक्षात्रते ४ मिळून त्रते १२ । या त्रतांची विशेष माहिती . रत्नकरड श्रावकाचारात पहा ॥

वृजापाठ

आलंबनानि विविधान्यवलंब्य वेलीन् । भुतार्थयज्ञपुरुषस्य करोमि यज्ञं ॥ २१ ॥ ॐ न्हाँ सद्वीजं सर्वतः प्रणिद्धमहे ॥ आकृष्टिं सुरसंपदां विद्धती मुक्तिशियो वश्यतामुचाटं विपदां चतु-गीति भुवां विद्वेषमात्मैनसां । स्तंभं दुर्गमनं प्रति प्रयततो मोहस्य संमोहनं पायात्पंचनमिक्त्याक्षर-सुक्तीकहेतु जैं-नेंद्रयज्ञीबिधेष मयाऽभ्यधायि ॥ १७ ॥ स्वस्ति त्रिलोकगुरवे जिनपुंगवाय। स्वस्ति स्वभावमहिमो-जुहोमि॥ २० ॥ इन्यस्य शुास्रमधिगम्य यथानुरूषां ॥ भावस्य शुास्रमधिकामधिगातुकामः ॥ स्विस्त ज्वलिद्वमलबोधसुधास्रवाय। स्विस्ति-स्वमावप्रमावांवेभासकाय॥ स्विस्ति त्रिलोकविद्तिोज्बल-द्यसुरिथताय ॥ स्वरित प्रकाशमाहिमोजितादुग्मुखाय । स्वरित प्रसन्नलिताद्भतन्नैभवाय ॥ १८॥ | चनारि सरणं पन्त्रज्ञामि । अरहंते सरंणं पन्त्रज्ञामि । सिद्धे सरणं पन्त्रज्ञामि । साह्र सरणं हात जोडून जिन्यातिमेस नमस्कार करणें ) अहीमित्यक्षरं ब्रह्मवाचकं परमेष्ठिनां । सिद्धच्कस्य यस्तून्यनल्पमाहिमान्यहमेक एव ॥ अस्मिन् ज्वलिद्विमलेकेवलबोधवन्हों ॥ पुण्योद्याप्रमाहिमैकमना मयी साऽऽराधना देवता ॥ १६ ॥ इत्याशीवदिः ॥ (येथे हातांत थोडे तद्वि घेऊन टाकणे ) चिन्मयाय । स्वास्ति त्रिकालसकलायतिविश्वताय ॥ १९ ॥ अहंन् पुराणपुरुषोत्तम पावनानि पन्यज्ञामि । केविकिपण्णंते धम्मे सरणं पन्यज्जामि ॥ ॐ नमोऽहीते स्वाहा ॥ (येथें श्रीमाज्जिनेंद्रमभिवंद्य जगचयेरो स्याद्वाद्नायकमनंतचतुष्ट्याहैं । श्रीमूलंसंघसुद्द्यां

विधियस्प्रतिसापनाय जिनप्रतिमापीर पुष्पांजाँहे क्षिपेत् ॥ चिह्रपं विश्वरूपं व्यतिकांलेतमनाय-तमानंद्सांद्रं ॥ यत्यातैस्तैविद्यैच्यैह्रद्धिपतेद्रुःखसौल्याभिमानैः ॥ कर्मेद्रिकात्तद्रात्मप्रत्यघमल-मिदोन्सिनानः । प्रत्यासीद्त्परौजः स्फुरदिह परमब्रह्मयज्ञाहमहै ॥ २२॥ ॐ -हीं नमः दिछांतेनोट्रंकितस्थापनस्य । स्वाहानिर्विष्टे वषट्कारजाये सानिध्यस्य प्रारमे ह्वाष्ट्रवेधि ॥ २३ ॥ परमब्हाणे विधियज्ञातिज्ञापनाय प्रतिमीषिर कुष्णंजाँ क्षिपेत्॥ स्वामिन् संबौषट्कृताबृाहनस्य मलयरहललिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेंद्रस्य । संबौषट् ठठ वषाङीति पह्नवमंत्रीस्निकरणैः कुर्ने ॥२४॥ र जल, गंध, अक्षत, पुष्प, चंक, दीप, धूर च फल अशी भाठ प्रकारची मुक्य जिनपूजा आहे। यांत अध्ये सुग्गिगात्राने करणें । दीग्यूजा दीपपात्राने करणें । घूपपुजा घूपगत्राने करणें । फल्यूजा हाताने किया पात्राने करणे । शितिधारा व पुष्पांजाले ह्या निळिषित्या क्षणजे हो व जिनपूजा ११ प्रकारची होते। आतां जलपूजा बारीने पुजा हातानिच करणे ॥ १ आझाहन, स्यापन, सिन्नियीकरण, विनय व नमस्कार अशा ९ मुद्रा आहेत । दोन्ही हाताच्या मुटा सणतात । कमलान्या कळीप्रमाणें हात जोड्रन घरणे, याला मिनयमुद्रा सणतात । दोन्ही हातीचे तळघटे - एकमेकांस अर्ध्यजा पात्रानेच करणे । शातिषाराष्णा भारीने किंग इतर पात्राने पाण्याची धार सोइन करणे । य ससेच पुष्पाजा ह-उन्दर करून धर्णे, पाहा स्थापनमुद्रा क्षणतात । अगठे वर करून घरळेल्या दोन्ही मुठी जुळबून घरणे, याळा समिधीकरण-क्तिरमळीजवळ असलेल्या अनामिक बोटावर अगठे ठेवून ओक्षळ करून घरणे, याला आह्वानमुद्रा हाणतात । तीच मुद्रा किंग इतर पात्रोंने पाण्याची घार सी हुन करणें । गंघ अक्षत पुण्प ह्या ३ घुजा हाताने किंग पात्रोंने करणें ।

सन्मतिः । पंचा-्यान्नतकतनः कनकरमात्मात्मात्मद्वायेनामाणिक्याभरणाभिराजितपद्प्रोत्फुष्ठपंकेरहः॥ २५॥ आह्न-यात्यहमहेतं स्थापयामि जिनेश्वरं। साक्षियीकरणं कुर्वे पंचेमुद्रान्वितं महे॥ २६॥ ॐ -हीं अहे-तिष्ठ तिष्ठ ठठ त्परमेष्टिन् अत्र एहि एहि मंत्रौषट् स्वाहा आंह्वानं। ॐ ऱ्हीं अहंत्परमेष्ठिन् अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठट स्वाहा स्थापनं। ॐ ऱ्हीं अहंत्परमेष्ठिन् अत मम सनिहितो भव मव वषट् स्वाहा सन्निधीकरणं॥ ॥ अथ आह्वाहनादिष्रःसरपूजा क्यांत मित्कृडपुराधिनाथविलमात्मस्राथभूबह्वभप्रमाद्गाप्रयक्तारणा

युगंगादिजैर्यारिपूरै: पार्वित्रै: सुधासूपमैश्रंद्रद्व्यादिमिश्रे: । बुधाः पुजचेऽहं सदा वीरनार्थं कली कल्मषक्रत्तकं पूज्यपादं ॥ ॐ हीं अहेत्परमेष्ठिने जलं निर्वपासि स्वाहा ॥ १ ॥ सुरामोद्श्रीखंड-चिक्तटाषून हात जोडणें व दोन्ही अंगंठे जुळबून क्पाळास लाबून नमस्कार कर्णे, याळा नमस्कार सुदा सणतात ॥ आ भित्तिरिश्यकारमीरयुक्तः । बुघाः पूज ॥ ॐ न्हीं अहत्प ।। गंधं ॥ र ॥ सिनै-गौरजैरक्षतैरक्षतीवैज्जैलक्किजालैनिधीनप्रकाशीः । बुघाः पूजा ॥ ॐ न्हीं अहित्प ॥ अक्ष-्रबुधाः पूजि ॥ ॐ अहै ॥ पुर्षं ॥ ४ ॥ महामंडकैमोंदकैः शालिभक्यैः सिताहन्यपाकैः तांच ॥ ३ ॥ जपाजातिमंदारकुंदादिपुष्पेरणह्ंघळुच्याळिमालांवकुषः

याचे आदाहन क्रोन लाणे ॥

९ महेने देव, गए. शांक पध

पूज ॥ ॐ न्हीं अहे ॥ फलं ॥ ८ ॥ पानीयगंघाक्षतचारपुष्पैनेंनेद्यसदीपसुषुपन्गैः । फले-मैहाध्ये वरवर्धमानमुत्तारयध्वं खळु शिष्टिसिध्ये॥ ॐ न्हीं अहे॰॥ अध्ये॥ ९॥ ततो जिनेंद्र-बुधाः पूज ॥ ॐ न्हीं अहेत्य ॥ दैंगिं ॥ ६ ॥ रुसदूपधुमेः सुगध्मितौधैमेहाकमेकाष्ठ्रपदाह-प्रधुपै: । बुधाः पुजर्वेऽई सदा वीरंनार्थ कलौ कल्मषक्रत्तकं पूज्यपादं ॥ ॐ न्हीं अहंत्परमेधिने पादांते वारिधारां निपातये । मुंगारनाळिकोद्यांतां विनमछोक्शांतये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिः ॥१०॥ धूपं निर्वणामि स्वाहा ॥ ७ ॥ मनोनेत्रहारै: सुपक्वाम्पूगै: कद्मोचचोचादि नाना फलौषै: । बुधाः पूज ॥ ॐ नहीं अहैत्य नर्श ॥ ५ ॥ ज्वलकीलजालैधैतादियरोहैमेहामोहध्वाताहतैः सत्प्रमोदैः

प्रतिमाना गध अक्षनारि अन्वेपयैत पूजा करेंगे झाल्यास साधारणपणे तीनदा ओंबाळून करणे । व यक्षयक्षांना दोनदा १ आता दीपधूनैची विशेष माहिती अशी आहे कीं, मुळनायक प्रतिमेस दीपधुजा करणे झाल्यास अगोदर प्रतिमच्या पायागासून गुडध्मापर्यंत उचलून क्षणमर धक्तन आडवे तीनदा ओंबाळ्णें । नतर तेथून पाटापर्यंत उचलून क्षामर धक्तन पूर्वेतत् ओंबाळणे । सानंतर तेथून गळ्यापर्यंत उचछ्न क्षणमर घरून पूर्वेतत्व ओबाळणे िसानंतर पुनः पायापासून गळगणयँत तीनदो भौंगळून हळूच खार्छो उतरून प्रतिमेयुढ़ें ठेवणे । याचप्रमाणें धूप व अर्ध्य पूजा करणे । याहून इतर गध, अक्षत, पुष्प, चक व फ्रळ ह्या धुजा ,सानारणपणें तीनदा ओवाळून करणे । मूळनायक प्रतिमाशिवाय इतर व भूमीरा आणि फलशारा एकदा ओवाळ्न करणे। हा कम वाचकानी चागला रुक्षात ठेवावा॥ ॥ अथ जयमाला

पर्मसरोवरमध्यगतेंद्रं पांवापुरमहावीरजिनेंद्रं ॥ २ ॥ मजेऽहं वृषव्धेनं ॥ सन्मतिजिनपं चंद्राकिकोटिसंकाशं कंद्रपाभिशरं चिरं। कनत्कांचनसङ्गं सरसिजवदनं संजानितासिलकल्मषमथनं

प्रियकारिणिबालं । पद्म॰ ॥७॥ तत्कुलनलिनविकासितहंसं घातिपुरोघातकविध्वंसं । पद्म॰ ॥८॥ रिसवोद्धियारोत्तारं मुक्तिश्रीवधूनगरविहारं । पप्र॰ /॥ हे ॥ हिह्रिद्शकं तीर्थपवित्रं जन्मासिषव्-शत्रिविमर्थनविकटभटवीरं विश्वेश्वर्यदुरितकृतदूरं। प्म॰॥ ६॥ कुंडलपुरिसिंहार्थभूपालस्तित्पत्नी-गनिदिवाकरलोकालोकं निर्जितकम्रोरातिविशोकं। पद्म॰ ॥ ९ ॥ बालत्वे संयमपालीतं मोहमहा-कृतिनिमेलगात्रे । पंग्न॰ ॥ थ ॥ व्यंमाननामाख्याविशालं मानप्रमाणलक्षणद्शतालं । प्रमु॰ ॥५॥ नलमथनविनीतं । पष्र॰ ॥ घत्ता ॥ सर्वसाम्राज्यस्त्याज्यकृतं तं श्रीमहान्वयं । खंडितं कर्मवैरीणां ळब्घश्रीसंगमं परं॥ अध्ये॥ ११॥

ा अथ पनमरुपुजा

आदिः सुदर्शनो मेर्विजयोप्यचलस्ततः । चतुथों मंदरो नाम विद्यन्माली च पंचमः ॥१॥ ॐ न्हीं तिष्ठत ठ ठ स्वाहा । ॐ न्हीं पैन्ने अत्र मेम सिन्निहिता भवत भवत वषट् स्वाहा आह्वान-पंचमें गिश्यतशाश्वतिजनिर्धिम् अत्र अवत्रतावत्रत संवीषट् स्वाहा । ॐं हीं 'पंचमे॰ अत्र तिष्ठत

जयतूर्य-। निर्वेपामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीखंडसारेण विलेपनेन कर्षुरसत्कुंकुममिश्रितेन । यः शा॰ ॥ ॐ -हीं॥ पंचमे॰ ॥ गंधं ॥ २,॥ सुगंधशाल्यक्षतशुभयुंजैः पुण्यांकुरेदींघेतरेरियोचैः । यः शा॰ ॥ ॐ -हीं॥ मेर्षु पंचर्वच्छेः प्रशामयैत्री जिनमायजे तं ॥ ॐ न्हीं पंचमेरुरियतशाश्वतजिनाभिंबेभ्यो जलं ॐ न्हीं पंचमे ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ पीयूषिष्टिरिय मोद्काचैः पकान्नशाल्योदनसान्नियेदैः । यः शा ॥ ३% -हीं पंचमे॰ दीपं ॥ ६ मुक्तिग्धकुष्णागरुसारधूपैः कपूरसञ्चंदनह्यगंधै । यः शा॰ ॥ ॐ न्हीं पंचमे॰ ॥ धूपं ॥ सीरम्यसोरम्यसुरूपकाद्येशुणाधिकैः साधुफलेमेनोजैः ॥ यः शा॰ ॥ ॐ न्हीं पंचमे॰ ॥ फले ॥ ८ ॥ स्वन्छांब्गंघाक्षतपुष्पसारेनेव्यकेदीपसधूपवर्गैः । फलेमेहार्घ्य जयतूर्य-स्थापनं साझिबीकरणं ॥ १ ॥ मंदािकनीतिर्थजलैः सुगंधैः सुवर्णभूगारभृतैविज्ञासैः ॥ यः शाश्रतो डॐ -हीं पंचमेशा चर् ॥ ५ ॥ कर्ष्रजातैर्घनजैर्मनोद्धेः सुवर्णपात्रोज्वलरत्नदीपैः । यः शा॰ । पंचमे ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ मंदारसाकेताकिचंपकाद्यैः पद्मप्रसूनैः सुरमित्वसारैः । यः नादेंमरोजिनाचिमवतारयामि ॥ ॐ ऱ्हीं पंचसेहस्थितशांश्वताजेनबिंबेभ्योऽध्यं निर्वपामि

। अथ जयमाला ।

शांतिधारां पृष्पांजितः॥

स्वाहा ॥

र्भ द्याक्र समत्त्वोञ्जलदिवाकर ॥ १ ॥ सुरासुरशंकरपूजितपाद् मनोभवपादपन्नगंसुनाग । जय मद्नगद्गनिवारण मुक्तिमुखकारण विदितात्रिभुवन कृपाकर। जय जिन प्रभाधर

ं | शिनमेहसमाश्रितराम प्रासिट विशुद्ध विमोह विकाम ॥ २ ॥ नरेंद्रफणाँद्रखगेंद्ररमाद् कुकमेकुकान-नयिन्हिकलाद् । सुद्र्ये॰ ॥ रे ॥ अनंत्रुणेश सदोद्ययुक्त कलाधर कामकुतूहलमुक्त

मुबाह्याजनाधिप छुंचितरोश सुवर्णशरीर महेष्ट रमेश । सुदर्श ॥ ६ ॥ चेतुर्गतिदुःस्वनिवारक मुदर्श ।। ४ ॥ तथा सुसीमंधर तत्वानिचार युगंधर बाहो गणेश विचार । सुदर्श ॥ ५। देन विरोचनचंद्ररमाकृतसेव । सुद्शनि ॥ ७ ॥ घता ॥ सकलगुणसयुक्तं संपदो धामिमिछं।

विमलयतिसुबंद्यं धर्मभूपं मनोज्ञं ॥ स्मरति पठति मालां हन्मुले सिष्टिकांतं । भवति भुवन-,

,श्रीमाज्जिनद्रलपनांबुष्हात्मलाभमाहात्म्याविश्वमाहिते सुरमाथांसाथे । स्यात्कारलांकितपद्प्रमितात्विषांगि

पृहीह तिष्ठ बत वाणि मम प्रासिच्ये ॥ ॐ हाँ शद्वबह्मसुखोत्पन्नद्दाद्शांगश्चतंदेवि अत्र एहिं

संगीपट् स्वाहा । ॐ ्हीं शद्र में अत

। अथ श्रुतव्जा ॥

पुज्यः सारदेवंद्रकीतिः ॥ अध्ये ॥ ८ ॥

श्रीहेमकुंभपरिपूरितादुब्यतोयैः संपूज्यामि वर्भव्यसुखायवाणीं ॥ ॐ व्हीं शह्वबह्मसबोत्पन्न-

द्राद्शांगश्रतदेव्ये दिव्यजलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ श्रीखंडसारघनसारसुकुंकुमाद्येः

अत्र मम सान्निहिता भव भव वपट् स्वाहा । आहाहनं स्थापनं सान्निधीकरणं ॥ १ ॥

श्रम्

तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं

मीलरत्नदीपैः संपूज ॐ -हीं शद्वब ॥ दीपं ॥ ६'॥ काळागरुप्रसर्सोरमधूपधुमैः संपूज ॥ ॐ -हीं शद्वम् ॥ गंधं ॥ २ ॥ सौगंधिबंधुकलमाक्षतपुष्यपुंजैः संपूज ॥ ॐ -हीं शद्वम् ॥ संसिद्धशुद्धपरमान्नासिताज्यभक्ष्यैः 'संपूज ॥ ॐ नहीं शह्रुव चहं ॥- ५ ॥ प्रालेयकालवर्गन्-ॐ न्हीं शद्वम॰ ॥ धूपं ७ ॥ नारंगनिंबुकद्ळीपनसाम्रपक्कैः ॥ संपूज॰ ॥ ॐ न्हीं शद्वम॰॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ वासंतिकाबकुलमालतिचंपकाद्यैः संपूज् ॥ ॐ =हीं शद्वब॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥

िजनेंद्रमुखपद्मविराजमानां संपूज्ञ ॥ ॐ हीं शह्रब्र अध्ये ॥ १० ॥ सामरं यशःपदं विभित यो मुनीश्वरश्वामरादिवैभवेन राजते च भूतले ॥ कोमलैरनेन तेन युन्हिगभैसत्पदे-फलं ॥ ८ ॥ केयूरहारमणिकुंडलशेखरादौः संपूज॰ ॐ न्हीं शद्धन॰ ॥ वस्त्रांमरणं ॥ श्रीम-|यामयाचिता जिनस्य गीः प्रणम्यतां बुधैः ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिहः ॥ ११ ॥

### ॥ अर्थ ग्रह्मजा ॥

मचेयेऽहं ॥ ॐ -हीं चतुरशीतिलक्षगुणगणधरचरणा अन अवतरतावतत संबोषट् स्वाहा । ॐ न्हीं चतुरशी।तिळक्षगुणगणचरणा अत्र तिष्ठत तिष्ठत ठ ठ स्वाहा । ॐ न्हीं चतुर॰ अत्र मम सामिहिता भवत भवत वषट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं साम्निधीकरणं ॥ १ ॥ «हेमभूगार-सम्यक्तवमूलं सुमतिप्रकांडं सुब्तशाखं विबुघालिसेव्यं। अभीष्टदं सद्गणगंधिपुष्पं सुरंद्रकल्पद्धम-

200

िनंतितात्तात्वा नारिधारया । श्रीमत्ताधुसमूहस्य पाद्मभ्यचीयाम्यहं ॥ ॐ =हीं गणधरचरणेभ्यो न्हीं गणघ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षतैरक्षयानंततंतपंपत्संपाद्नक्षमैः । श्रीमत्ता॰ ॐ 'हीं गणघ॰ ॥ अक्ष-दिन्यज्ञालं निर्वयामि स्वाहा ॥१॥ श्रीखंडागरकपूरामिश्रया गंधचंचैया। श्रीमत्ता॰॥ ॐ तान् ॥ ३ ॥ पुच्पैश्रंपकपुद्धागमाष्ट्रिकाबकुरुतिसिः । श्रीमत्सा॰ ॥ ॐ -हीं गणघ॰ ॥ 'पुष्पं ॥

में ग्वानानव्येन सुघासारसमातिषा। श्रीमत्सा०॥ ॐ न्हीं गणघ०॥ चरं॥ ५॥ दीपैः कपूर-किं नान्येधन्यमान्यैः सकलमुखकरैः सर्वनन्योपचारैः ॥ संसारांमोधिनावां निखिलगुणमुवां चाहर-लित्रयाणां । दोपारीणां गुरूणां कमकमल्युगं पूजयामः प्रशांत्ये ॥ ॐ -हां गणधरचरणेभ्यो माणिष्यवात्तिकाप्रविनिगेतीः । श्रीमत्सा॰ ॥ ॐ न्हीं गणध्॰ ॥ दीपं ॥ सौरभ्यकुष्णमाधूपैधूपै-रगरुगंभयेः । श्रीमत्सा॰ ॥ ॐ न्हीं गणघ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलैनरिंगजंबीरजंबादीहैब्बतांगतैः शिमत्ता॰ ॐ न्हीं गणघ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्षा गंधाक्षताभ्यां कुमुमचरुलसद्दीपधूपैः फलाद्यैः दिन्यान्यं निर्वपामि स्वाहा ॥ शांतियारां । पुष्पंजितः ॥ ९ ॥

॥ अथ यक्षयुजा ॥

शंखमेरीमुगारिध्यानाद् घंटानिनादाद्हमहमिकयाऽऽगत्य संभूय भिक्ता। तद्वरयोपतीर्थव्यवहतिसमये नंद्यंत् भव्यलोकात् घर्मद्रोहान्विलिपन् जगति हातिमितो यर्य शीपाद्सेवानमद्मरगणाः

इदमध्ये॥ सर्वकायेषु कों प्रश् । अन मम सन्निहितो भव २ वगट् स्वाहा । आहाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ १ ॥ यजामि पांदां जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चहं दीपं धूपं फलं बाँि स्वास्तिकं यज्ञेमागं यजामहे प्रतिगृह्यतां अत्र आगच्छागच्छ संवीपट् खाहा। ॐ न्हीं को प्रशः अत्र तिष्ठ ठ ठ खाहा॥ यक्षं॥ ॐेन्हीं मों प्रशस्तवर्णासर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवधानिन्हसपरिवार हे यक्ष रान्मंगलैः पूर्णवटातपत्रैध्वंजोह्नसचामरद्पेणाद्यैः । धर्मप्रभावात्प्रवणं प्रवीणं धर्मानुरागेण यक्षदेवैः समेतः॥ ॐ हीं कों प्रशस्तवर्णसवैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवध्विनहसपारिवार रवाहा ॥ र ॥ यस्यार्थं कियते पूजा तस्य शांतिभेवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके सिष्टिदा ॥ शांतिषारां ॥ ३ ॥

## ॥ अथ यक्षिप्जा॥

었지 भवान्वथीवभावतो वा हुंडावसिपैण्यतिदोषतो वा । मिथ्यामतं नाशयितुं समथी यक्षीं समा-रुगानुरक्तां ॥ ॐ -हीं कों प्रशस्तवणें सर्वलक्षणसंपूर्णे स्वायुधाचिन्हसपरिवारे हे बात

zho' सरके १ जड, गभ, अन्नत, पुष्प आणि दर्म ही अन्पैद्रज्ये होत । २ जङ हे पाचद्रज्य होय । २ पकानादि पदार्थ निकेंद्रव्य होय । ४ गंधाने किंवा अक्षताने तवकात असे (----) स्वारतक चिह्न काढणे, याला स्वास्तिक असे गहे। ९ जन, गध, अक्षत आणि पुष्प ही दन्ये एका चिधीत बाधणे, याना यज्ञमाम ह्यणातात

156 आग-डाग-छ संबोपर् स्वाहा। ॐ -हीं कों प्रश॰ अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा॥ ॐ -हीं कों गंगीतभंगारपुरःसरेण संन्मंगलेनापि मनोहरेण । दुर्मार्गसत्ताननुशासमानां यजामि यक्षीं बुषपक्ष-पानां ॥ ॐ -हीं कों प्रशस्तवर्गे सर्वेलक्षणसंपूर्णे स्वायुधिचिन्हसपरिवारे हे यिक्ष इदमध्ये पाद्यं पश् अत्र मम सिन्निहिता भव भव वषट् स्वाहा। आद्दाहनं स्थापनं सिन्निष्निकरणं॥ १॥ जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चहं दीपं घूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञमागं यजामहे प्रतिगृह्यतां २ मिरवाहा ॥ २ ॥ यस्यार्थं कियते पूजा॰ ॥ शांतिघारां ॥

सनं । आरोप्यार्घमनर्घमंत्रयजनैविद्योषित्रां यकाचेराभिषुज्यते तरुभुवि श्रीक्षेत्रपालाधिषः ॥ अस्मिन् जैनमहामहोत्सवविधाविद्रादिदिक्पालकस्थित्यथैः पारीतो दिशास्वभिमुखं निक्षिप्य द्रभाः संनौपट् स्वाहा। ॐ न्हीं को प्रशः अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं को प्रशः अत्र मम सिन्ने-हितो भन भव वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सिन्नधीकरणं ॥ १ ॥ सन्मंगलाधैर्वस्माजनस्थै: ॐ -हीं को प्रशस्तिवर्ण सर्वलक्षणसंपूर्ण स्वायुधाचिन्हसपारिवार हे क्षेत्रपाल अत्र आगच्छागुच्छ चैत्यालयमूमिमागं श्रीक्षेत्रपालं पस्पूजयामि ॥ ॐ न्हीं को स्वायुधाचिन्हसपरिवाराय क्षेत्रपालाय अध्य समपैयामि ॥ २ ॥ । अथ क्षेत्रपालिपूजा । संपूर्णतायादिसमन्त्रिश्च । रक्त मशस्तियणांय सबैलक्षणसंपूणांय

] इत्यचित्या जिनपादभक्तं भक्तानुरक् बरदानद्भं । यक्षेष्रमेतत्पद्विझकानां शांत्ये प्रकृतं वर्शाना तिघारां ॥ शांतिघारां ॥ ३ ॥ इत्यधिवासनम् ॥

ा अथ महाभिषेकः॥

मीम मंगलानि ॥ ४ ॥ ॐ परमब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति २ जीव २ नंद २ वर्धस्व २ विजयस्व २ यस्य मासते विश्वगोचरं। नमस्तरमै जिनेंद्राय सुरेंद्राभ्यचिंतांघये ॥ ३॥ प्रारब्धतांडवशचीपति-अनुशाधि २ पुनिहि २ पुण्याहं २ मांगल्यं २ पुष्पांजालिः ॥ घंटाटंकारवीणाकाणितमुरजधां धां॥ आहुदंडश्रैयानकप्रतिहतो मणिकांडको वा ॥ यस्याभिषेकसमये सिवेता बभूव दघादसौ जिनपति-मंगले भगवानहीन् मंगले भगवान् जिनः । मंगले प्रथमाचायों मंगले वृपमेश्वरः ॥ १ ॥ मंगले प्रथमं लोकेपूत्तमं शरणं जिनं । नत्वायमहेतः पूजाकमः स्याद्विषिपूर्वकं ॥ र ॥ विज्ञानं विमलं कियां काहळाचिझिकारोदारभेरीपटहदळदळंकारसंभूतघोषैः । आकम्याशेषकाष्ठातटमवघटितं गोद्-॥ घटं दंभटिभ्रमिटाधिटाहीदिष्टिप्रमुखिनह लतांतांजालें ग्रोत्भिषामि॥ ५॥ ७० -हाँ वाझोद्घोषेण जन्यन्युचौर्जनानां विधिरमिपवणे योऽभ्यदायीष्ट्योमः सोऽसिन् प्रस्तूयतेऽद्य प्रकृतिपरिकरेः सर्व-सह पुष्पांजांठ करोमि स्वाहा॥ ( येथे घंटादि नानाप्रकारें बाघें वाजवीत पुष्पांजिल करणें, श्रीमन्मेरोः सुमूर्धन्यमर्परिवृद्धेख् िमः क्षीरासिंघोरुद्धत्योद्धत्य मूर्घाऽमितभुजगमितेह्टिकेथेघंटीषैः

वनापाठ

स्कलविमलकेवलावबोधप्रभाप्रभावावबोधित्मञ्यपद्माकरस्य । सुरासुराघीशमकुटत्रघाटेतमाणिगण-हातांत पाणी व फुलें घेऊन टाकणें. ) शोधयाम्यथ भूमागं जिनेंद्राभिषवोत्सवे । कलधौतोज्वल-किरणवारिधाराधौतचारुचरणारिवंदस्य । मगवतो जिनेंद्रस्य । अभंकषायद्भविभगविचित्रकृटको-स्यूलकलशापूरवारिणा ॥ ॐ -हीं नमः सर्वलेकनाथायं धर्मतीर्थकराय श्रीशांतिनाथाय शांति-टिपिनद्ववितताविधूयमानविविधध्वजराजिराजिताविराजमानस्य । नवसुधाधवलविमालितानिषिल-मध्ये कृतमहामेरुतया जंबृद्दीपोपमाने प्रांगणे मंडपन्यावणेनं सोदकानि पुष्पाणि क्षिपेत् ॥ ( येथे दिक्पालनिलयस्य । श्रीमद्हीत्परमेश्वरचारुचरणाराधनासक्विनेयजनसमाश्रयत्पुण्यपुंजायमानस्य । चंद्राक्षियमाणमणिद्रपंणादिनानोपक्रणाकिरणाभिद्योतिताभ्यंतरस्य। विचित्राचित्रतिमित्तिचैत्यात्वस्य लोकेकशांत्ये ॥ ६ ॥ सर्वात्मप्रदेशघनघटितवातिजातप्रथितदुरघविघटनप्रकटांभुतपरमात्मभावस्य

॥ अथ प्नकुमार्यूजा जलाने भूमिशोधन करणें.)

कराय परमपानित्राय पवित्रतारजलेन भूमिशुष्टिं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ ( येथे

पावेत्र-

सिमार्थ कियमाणवास्तुविधिवत्संघातसंपूजनं । प्रस्तावे प्रविकीयंते जयजयारावेण पुष्पांजाहेरः ॥ ३० 🖰 शीमजीनमहामहोत्सवविधिन्यापारसंसिद्धये । भन्यानामपि तिन्नयोगनिचयश्रद्धापरीतात्मनां ॥

भगवन्मखमंडपोन्यों । वास्त्वचनादिविध्लंब्धमखादिभागवेद्यां यजामि शिर्मिदिशि वास्तु-मध्ये पाद्यं जालं गंधं अक्षतान् पुष्पं चहं दीपं धूपं फलं. बालि स्वास्तिकं यज्ञामां यजामहे प्रति-कुर २ हं फट् स्वाहा । पेब्दभीपूलेन भूभिं संमाजियेत् ॥ ॐ न्हीं हे वायुकुमार अत्रागच्छागच्छ संत्रीपट् स्वाहा । ॐ न्हीं हे वा॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं हे वा॰ अत्र मम सिन्ने--हीं श्री क्षीं भेः स्वाहा वास्तुपुष्पांजितिः ॥ १ ॥ उत्स्वातपूरितशमिकृतसंस्कृतायां पुण्यात्मनीय-ठठ स्वाहा। ॐ आं क्रों न्हीं हे वा॰ अब मम सिन्निहितो भव स्वाहा। आह्वाहनं स्थापनं सिन्नधीकरणं॥ ॐ आं कों न्हीं हे वास्तुकुमारदेव इद-गृह्यतां र स्वाहा ॥ यस्यार्थ कियते पूजा तस्य शांतिभैवेत्सदा । शांतिके पौष्टिके चैत्र सर्वकार्येषु येन महत्कुमारः संमाजीयेद्ध्वरयागभूभि ॥ ॐ न्हीं वायुकुमार सबीविघविनाशनाय महीं पूतां देवं ॥ २ ॥ ॐ आं कों नहीं हे वास्तुकुमारदेव अत्रागन्छागन्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आं कों हितों भव भव वपट् स्वाहा । आहाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं हे वायुकुमार इदमध्ये-सिष्टिदा ॥ शांतिघारों ॥ विमोः सभायाः परितः प्रभक्तया महीतलं योजनमेकमात्रं । विशोधितं मंटाटं कृतसं कृतोद् घम्रजशीकाहळाझीं कृते हैं कार्टी कृतरांख भूकृतसु मेरी मूरि नी हे या॰ अत्र तिष्ठ तिष्ठ भव वपट्

, पड्रमीयुनेन सूमि समाज्येत्-दमन्यि। सहा काट्या घेऊन त्याच्या रोज्यानी सूमि झाडून काढणे

। गंगातिष्यिमंगमंगलजलेंद्वीरमेवेरलं कुवं चार जिनंद्यज्ञधरणीं भूरि समृष्टि-न्धं मेनक्मार घरां प्रक्षाल्य २ तेषां प्रबोधनार्थं अं हं सं वं झं ठं क्षः हूं फट् स्वाहा। प्रकृषिकोषान जलन भूमि सिनेत्॥ ॐ नहीं हे मेबकुमार अत्रागच्छागच्छ०॥ ॐ नहीं हो ितिहानितासित्यप्रामित्यातमनुष्यात्रज्या श्रियामां ॥ ॐ न्हीं को हाल्व्ये अप्रिकुमार ज्वल प्रज्वल भागिनितासे स्वाहा । पेड्दमीपूलानलेन भूमि ज्वालयेत् ॥ ॐ न्हीं हे अग्निकुमार अन्नागन्छ-ीगा छ ॥ ॐ नहीं हे अभिकुमार इदमध्येमित्यादि ॥ ५ ॥ फणमणिगणराजिज्योतिरात्नीढभूमि-मिष्याम्मिषैतार्थीः॥ ॐ न्हीं श्रीं भूपष्टिसहस्नसंख्येभ्यो नागेभ्योऽमृतांजिलि श्रित्तेचामि स्वाहा। नाग-रांतरणाथंमेशान्यां दिशि क्षीरांजाठि क्षिपेत्॥ ॐ न्हीं नागकुमारा अत्रागच्छतागच्छत संत्रीपट् ग्रियायसरणद्शान् मांक्षळ्दमीसमक्षान् । प्रणुतसुजनसंज्यान् नन्यगन्यामृतैः श्रीफणभृद्धिगणस्थां-गेन हमार इंदमर्यमिलादि ॥ ४ ॥ पड्टमेपूलाग्रमलंकरिष्णुः प्रज्वत्य दीपप्रभया घरिनीं । करोमि भी जाता। ॐ हों नाग॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ -हीं नाग॰ अत मम सिन्निहिता भवत २ ी गर्दर्भएगेयात्वलेन भूमि सिंचेत् दमिष्या सहा माड्या घेऊन ह्यांचे शेंडे पाण्यांत बुडबून भूमांबर शिष्णे । गाट् स्वाहा । आहाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं नागकुमारा इदमध्योभित्यादि ॥ ६ ॥

ने पर्मित्रान्तेन भूमि माउयेत्- दमीच्या सहा काड्या घेऊन सांचे शेडे दिव्यावर घरून पेटबून सानीं भूमि जाळणे र रेशन्य दिशि सोराजनि सिगेत्र र्शन्य दिशेका द्व आंशक्यर घेऊन सोडणे. ॥ अथ क्षेत्रपालपुता ॥

मचैयामि॥ ५॥ ॐ हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंधानुलेपनं करोमि स्वाहा॥ (या मंत्रानं क्षेत-हदंडमरं नवोरगभूषणं । क्षेत्रपालमिहाहुये विविधांतरारिविधातिनं ॥ ॐ आं को -हीं प्रशस्तवणी सर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधाचिन्हसपरिवार हे क्षेत्रपाल अत्रागच्छागच्छ संबीषट् स्वाहा । ॐ आं क्रों सेहशाब्कसान्निमांजननीळनीरजमेचकं । रात्रिजागरमूढमायतबाहुमिविधृतं सदा ॥ स्वर्णपात्रमासि तैल्हापनं ॥ (या मंत्राने क्षेत्रपालास तेलाचा अभिषेक करणे. ) सुंद्रैररूणाकारैः पीतवणािदे-तैलेन तिर्थजलसान्नेभपावनेन । अध्येण सह्रडतिलस्य च मोदकेन क्षेत्राधिषं जिनसुसेवक-संभवैः । चर्चनं क्षेत्रपालस्य सिंदूरैः प्रकरोम्यहं ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सिंदूरधूळीसेचनं करोमि स्वाहा । सिंदूरघूळीसेचनं (या मंत्राने क्षेत्रपालास शेंदूर लावणें.) सिंदूरसुंदरभरेण सुकुकुमेन तैलै: (मैंदूरधूळीगुडकुसुमलसहंघकौसुंभवालै रत्नाचैश्वापि यज्ञे प्रमुदितहदयं तं यजे क्षेतपालं॥१॥ वपट् स्वाहा । आह्वाहनं स्थापनं सन्निधीकरणं ॥ २ ॥ सद्येनापि सुगंधेन स्वच्छेन बहुलेन च । क्षेतं सर्वं पवित्रं गृहनगरवनोब्धानघन्वादिभेदं यो रक्षत्यक्षसाक्षाद्पि समवस्तेः क्षेत्रमेताद्वेशेषात् हीं प्रशः अत्र तिष्ठ २ ठ ठ स्वाहा। ॐ आं कों नहीं प्रशस्तः अत्र भम सिन्निहितो भव सपनं क्षेत्रपालस्य तैलेन प्रक्रोम्यहं ॥ ३ ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा

पूजापाठ हैं। प

कौसुंभवस्रवेष्टनं करोमिं स्वाहां । (या मंत्रानें ) ॐ ंहीं क्षेत्रपालाय गुडमोद्कापेणं करोमि स्वाहा ॥ भेत्रपालास तांबडें वस्त्र पांवरणें.) ॐ हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा ॥ पालास गंध लावणें, ) इं% -हीं क्षेत्रपालाय त्रानें क्षेत्रपालांस फुलाची माळ घालणें.)

### 一般なのるの一

ोमि स्वाहा ॥ (या मंत्राने क्षेत्रपालांस सुगंधइन्य अर्पण करणें.

या मंत्राने क्षेत्रपालास गूळ व मोदक अर्पण कर्णे.

्ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय

S. J. Constitution

। ॐं न्हीं क्षेत्रकातात् ॥ ३ ॥ पद्मलतारुणचंपकजातांमाह्यसुपाटलफुह्यसुबदः प्तरनमुवाष्टतपातगताज्यभक्ष्यांसतादनपायसशाकः । मञ्जम॰ ॥ संअमरोज्येलजनपद्गन्जक्षेत्रपतः पद्पकजप्जा जिश्वद्रमयोगविराजितदीपैः क्षेत्रपालाय दीपं तंत्रम॰ ॥ ॐं =हीं क्षेत्र॰ ॥ गंधं ॥ ति ॥ अक्षसमुद्रजफेनमुपिंडैः ॐ -हीं क्षेत्रपालाय जलं समप्यामि ॥ १ खिणघटा द्रम भृतकु मौरंद्र नद्ञिल जेदनयुक्तः निपद्गब्जक्षेत्रपतिः पद्पकजप्जा ॐ न्हीं क्षेत्र चहाँ ॥ ५॥ नंभम, उर्ल, नहीं क्षेत्र ॥ पुष्पं।

पालं परिपूजयामि ॥ ॐ न्हीं क्षेत्र अध्ये ॥ ९॥ सर्वजनस्ततपूजितदेहं पापविनाशनशांति-श्रीजैनपादांबुज्सेन्यभूंगं । श्रीजैनगेहं प्रतिपालयंतं ॥ मुनीथरेपा सुखकारणोत्तं ॥ श्रीक्षेत्र-आमसुदाडिमलांगलिपूगैः पात्रममोस्त ( ५ ) निरंभकपित्थैः॥ संभ्रम॰॥ ॐ -हीं क्षेन॰॥ फल ॥ पर्ल ॥ पा

### ॥ अथ स्तोत्रं ॥

कि गरों । संभ्रम॰ ॥ शांतिषारां ॥ १० ॥

मैरवः क्षेत्रपालः ॥ १ ॥ नीलं जीमूतवर्णं सकलिशिवमयं भैरवं भीमरूपं । रोद्रं रोद्रावतारं डवलित-शिखिशिखारीद्रकेशं सुदंष्ट्रं ॥ भीमं गंभीरनादं किळिकिळितरवं पंचपादौ त्रिलोक्यां । ड्वालामाला-पिनाकं ॥ चंद्रांकं केतुमालायुवतिनखिशिखासपैयज्ञोपवीतं । कालं कालांधकारं मम हरतु भयं कराळं मम हरतु॰ ॥ र ॥ कैलासे मेरुशंगे दशदिशगमने दैत्यनीलाळिबासे। पाताळे मत्यंलोके जलिनिधिसाछिले कानने सर्वतिथि ॥ सोमे सूर्याधिवासे प्रहगणिनलये द्वीपद्वीपांतरेषु । सर्वस्थानेषु पूज्यो मम हरतु॰ ॥ र ॥ सिछांते कालमारों प्रतिकुलगमने मंततंते समस्ते । वेद्या बहावतारं विविधजपमतिसवैशास्त्रशसिन्दे ॥ सन्द्रं पाताळमूळं वरनखसिहितं पाशखद्वांगहस्तं । द्रां द्रीं द्री मेघरूपं मम हरत्। ॥ श ॥ हंकारैघोरनादेश्वालेतवसुगतौ सागरे मेरुभंगे । ब्रह्मांडे ब्रह्मकांडे एकं खट्वांगहरतं पुनरिप भुजगं पाशमेकं त्रिश्स्लं। कापालं खड़हरतं डमरुगसहितं वामहरते

समर्थं मम हर्तु ॥ ५॥ कंकाळं काळरूपं किळिकिळिसाहितं भूतवेताळनाशं। रां रां रूं मूति-स्फटितागिरिश्हारावरौद्रादेहासं ॥ खड्नं पाताळशुळं वरशिरबृटिकामंजनं पादळेपं। सर्वे दातुं संबै कल्याणहेतुं मम हरत्। "७॥ क्षेत्रे पीठे प्रपीठे विसुवननिलये दीत्रचंडे प्रचंडे । चामुंडे मंतं घष्वष बिटतं बोरगेंब्रादिमंत्रेः ॥ भूतैः प्रतेः प्रशस्तैरुपशामितमहायक्षरक्षःपिशाचैः । गं री श्री पूज्यपादौ मम हरतु ॥ ६॥ बिह्या विष्णुः स्वरीद्रं सुरसारिद्मरः सोमस्यीभिरूपं। आकाशे व्याष्यपस्मारिनांशनं ॥ ४॥ अपुत्रो लभते पुत्रं निर्धनो घनवान् भवेत्। व्याधितो मुच्यते कणिटे कोंकणे वा भृगुजपुरवरे कुब्जकणे स्थिता ये। ते सर्वे सर्वेरूपा अपहरणभयात पांतु वो म्मिमध्ये ज्लानिधिसालिले जैनवासं समस्तं ॥ खानंदं नाद्वेदां सकलिशवमयं यस्य रूपं समस्ते । रोगी पठ्यमानो हि नित्यशः ॥ १० ॥ तिसंध्यं पाठितो नित्यं सर्वासिष्टिमवाप्तुयात् ॥ काळीरे विमहंते गणपतिसाहिते मृतप्रेतेः पिशाचैः ॥ राज्ञो वश्यंकरिष्णौ कुशळतरमहायंत्रमंते समस्ते चितकटे सुभुवि नगवने कांतजालांघकारे। सौराष्ट्रे सिंधुदेशे मगदपुरवरे कौशले वा किलेगे। सबै कल्याणहेतुं मम हरतु ॥ ८ ॥ सबैपापहरं स्तोत्रं स्तोतव्यं भैरवाष्टकं । बहाराक्षसनाशं

### । अथ जयमाल।।

भेतमाला सदा सु॰॥ ३ ॥ सुलाकिनि हाकिनिपन्नगत्रास सुभूपतितस्कर दुभेयनाश । निशा-ठक्सीयामकरं जगत्मुखकरं सद्दीर्घकायं वरं। रात्रीजागरवाहनं सुरवरं कर्वाळपाणीयरं ॥ निवित्री महनाशनं भयहरं भूतादित्रासोत्करं । वंदे श्रीजिनसेवकं हरिहरं श्रीक्षेत्रपालं सदा ॥ १ ॥ सुरा-क्षेत्रपाल ॥ २ ॥ सुडाकिति शाकिनिनाशनवीर सुयाकिनिराकिनिभ्रंशनधीर । अनुपममस्तकशो-मुरखंचरपूजितपाद गुणाकर सुंदर हंकुतनाद् । मनोहर पन्नगकंठविमाल सदा समुहांद्य जय करशेखरमंडितमाल संदा सु॰ ॥ ८ ॥ समुद्रलशादुळसूकरवृंद सुराक्षसमोकसदुभेयकंद । सदा-मोदन घीर । सुभाषणरंजिततत्विदिचार सदा सु॰ ॥ ९ ॥ सुस्थापितानिमेळजैनसुवाक्य निकंदित-दुमैतदुमैतिसाख्य । प्रकाशितशासनजैनरसाल सदा सु॰ ॥ १० ॥ सुभावितश्रेय सुभन्य सुनंश महोद्य जैनसरोवरहंस । महासुखसागरकोठिविशाल सदा सु॰ ॥ घता ॥ असमयसुखसार मयंकर भीषण भासुर काल सदा सु॰ ॥ ८ ॥ सुकामिनिक्षालनादेन्यशारीर सुवाहन हासन मुरंजितनरसुरकामिनिबाल सदा सु॰ ॥ ७ ॥ सुकेयूरकुंडलहारसुवाद सुरोखर सुरवरिककिणिनाद् । गलकोमलांगविशाळ सदा सु॰ ॥ ५ ॥ सुचिन्नककुंजर. सागरपार सुदुजंनशोचन शत्रुसंहार पुकंपितिकेन्नरभूतरसाल सदा सु॰ ॥ ६ ॥ सुत्रृक्षिसमृष्टिसुदायकसूर सुपुतकामेत्रकलत्रसूपूर

न्यादिहरी प्रशमेसुचरी राच्यक्षिसंवर्धनी ॥ विद्यानंद्धनौष्घामनगरी विद्योपनिगिरीनी । पूजा मजतु नमतु जैनं भैरवं क्षेत्रपालं॥ अध्यं ॥ लक्ष्मीप्राप्तकरी कलत्रमुकरी चौरादिशत्रून्हरी॥ शाकि-तीक्षणदंशकरालं । स्वक्रकतज्ञटीलं दीवीजिह्नाकराळं ॥ सुघटिनकृतवक्तं शांतिदासप्रसस्यं

श्रीजिनक्षेत्रपस्य भवतु संपत्करी चित्करी ॥ इत्याशीविदः ॥

श्रीनिजेरेशाधिपचक्रपूर्वं श्रीपाद्पंकेरह्युंसमीशं । श्रीवर्धमानं प्रणिपत्य भक्त्या संकल्पमेतं कथ-॥ अथ पुण्याह्नाचनं ॥

उद्गायप्रामे । महाशांतिकमंणोचिते । अत्र वृषेमनाथस्य दिन्यमहाचैत्यात्र्यप्रदेशे । एतद्वस-महनीयमहामेरी-पिणाकालावसाने । प्रवृत्तसृब्त्वत्वतुद्शमनूपमान्वितसकललोकन्यवहारे । श्रीवृष्मस्वामिपौरस्य यामि सिध्यै॥१॥ॐ स्वस्ति श्रीयजमानाचार्यप्रमृतिसमस्तमन्यजनानां सद्धमेश्रीबलायुरारो-विषयमागे । अनादिकाळसंसिद्धभरतनामधेयप्रविशाजितषट्खंडमंडितभरतक्षेत्रे । सकल्ठशलाकपु-ायैश्वयाभिवृद्धिरस्तु । अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदादिबस्हणो मते । तैलेक्यमध्यमध्यासीने र्षसंभूतिसंबंघविराजितायोखंडे । परमधमैसमाचरणद्किणदेशे । आसम् विनेयजनताभिरामे ाध्यमलेकि । श्रीमद्नावृतयक्षसंसेन्यमाने । दिन्यजंबूवृक्षोपलक्षितजंबृद्दीपे ।

् र या ठिकाणी धूजकाने जेथे धूजा चाड़ते तेथे त्या गावचे नांव घेणें। र ्या ठिकाणी मूळनायक जो असोळ

मंगलमहापुरुषपरिषत्त्रीतिपादितपरमोपशमपर्वक्रमे । वृषभसेन सिंहसेनचारुसेनादिगणधरस्वामि-दुपमसुषमानंतरप्रवर्तमानकल्धियुगापरनामधेयद्ष्षमाभिधानपंचम-देवऋपिपरमऋषिअहमिसिनिधौ । विद्वत्सामाजिकसन्निधौ । अनादिश्रोतृसन्निधौ । देवबाम्हण-पादितसन्मागंप्रवर्तमाने । श्रेणिकमहामंडलेश्वरसमाचिरितसन्मागांवशेषे । विक्रमांकनुपालपालित-हुतेलमयुक्तायां । अष्टमहाप्रातिहायंशोभितश्रीमद्हेत्परमेश्वरसान्निधौ । श्रीशारदासन्निधौ । राजऋषि-सानियों। सुबाह्मणसनियों। यागमंडलभूमिशुष्यर्थं दृब्यशुष्यर्थं पात्रशुष्यर्थं कियाशुष्यर्थं मंत्र-श्रीगौतमस्वामिंप्रति-ज्येष्टमासे कृष्णंपक्षे । द्वादेश्यां तिथौ । मंदवारयुक्तायां । प्रशस्ततारकायोगकरणद्रेष्काणहोरामु-शुच्यथे महाशांतिकमेसिस्सिम्यनयंत्रमंत्रतंत्रविद्याप्रभावसंसिद्धनिम्तिविधीयमानस्य कलँशाभि-महाजनैरनुज्ञायतां। तद्यथा। प्रस्थमात्रतंडुलस्योपिर-हींकारसंयेष्टित स्वास्तिकयंत्रे मंत्रपारिपूजितमाणम-प्रवर्तमानानुक्लशकन्पकाले । षट्रिशनुत्तराष्टाद्शशतवर्षसंमिते । प्रवर्तमान आंनंद्नामसंवत्सरे । पेकमहोत्सवप्रारंभे पुण्यहिवाचनं करिष्ये । सर्वैः सभाजनैरनुज्ञायतां । विद्वद्विशिष्टजनैरनुज्ञायतां । कालप्रथमपादे । महतिमहावीरवर्धमानतीर्थकरोपदिष्टसद्धमेन्यतिकरे **निरूपित्**विशिष्टधमोपदेशे

१ या ठिक्षाणीं चाछ शक सागणें । २ या ठिकाणीं चाछ सवत्सराचें नाव घेणे । ३ या ठिकाणीं चाछ है मासाचे नांव घेणे । ४ या ठिकाणी चाळ् पक्षाचे नांव घेणे । ९ या ठिकाणी चाळ् तिथीचे नांव घेणे । ६ या ठिकाणी । चाद वाराचे नाव घेणे । ७ या ठिकाणी आरमिलेल्या धुजेचे व क्षियेचे हाणजे (आधानादि घोडशक्तियेचे ) नाव घेणे ।

पांतु चिरं वसुमितिं राज्ञः । ॐ अहंद्रस्यो नमः । सिद्धेभ्यो नमः । सारिभ्यो नमः । पाठकेभ्यो वस्तये कलशस्यापनं करोभि खाहा। ॐ हां हीं हुं हों हः नमोऽहीते भगवते श्रीमते समस्त-गिगासिध्वादिनदीनद्तीर्थजलं भवतु स्वाहा । जलपत्रित्रीकरणं ॥ अभ्यर्थं कलशं तोयप्रवाहेअं-र्नेरहं। अधिते: कुसुमैरनैर्दीपयूपफलैरिप ॥ ॐ -हीं पुण्याहकलग्नाचेनं करोमि स्वाहा । कल-। सर्वसाध्यामा । अतीतानागतवत्मानत्रिकालगोचरानंतद्वय्णपर्यायात्मकवरत्पार-प्रीयंतां ३ मगवंताऽहैतः सर्वजाः सर्वव्शिनः सकलवीयाः सकलस्रावाः त्रिलेकिशाः त्रिलोकेश्वर-प्जिताः त्रिलोकनाथाः त्रिलोकमहिताः तिलोकप्रयोतनकराः । ॐ श्रीमद्भगवद्हेरसर्वज्ञपरनेष्टि-परमपावित्रज्ञातिमङ्गरकपादपद्मप्रसादात् सद्धमैत्रीबलायुरारोगयैथयांभित्रीक्ररन्तु॥ त्रुषमादयो महति-न्छेदकसम्यग्द्रशैनज्ञानचारिताद्यनेकगुणगणाधारपंचप्रमिष्ठिभ्यो नमोनमः । ॐ पुण्याहं ३ गाचेनं॥ १॥ जयतु जिनेश्वरशासनमखिलमुखं मे भवतु । जगीते जनानां देशे भवतु सुभिक्षं। १.हें यंत्र जमीनीवर शोपर तींदूळ पराह्म त्याजवर काढणें य त्या पंत्रावर कडश माङ्ग उजव्या हाताने पुण्याह यमंगेलकलक् संस्थाट्य । यजमानाचायोऽपसंब्यहस्तेन 'घृत्या पुण्याहमंतमुचारयन् ।संचेत महाबीरवर्धमानपर्धताः परमतीथंकरदेवाश्वत्विकारवहेतो भगवंतः सर्वजाः सर्वज्ञाः सर्वज्ञाः 上

रवारिधाराभिषिक्तचारुचरणकमळयुगुळाः । स्वशिष्यपरशिष्यवर्गे प्रसीदंतु वः, । परम-विविघविबुध्।निवह्यार्थितार्थंप्रदानसद्धर्मपारिजातपाद्पप्रभावो द्वतसंपत्समेताः । निर्ाक्षेत्रभुवनकृहर-विनमद्धिलसुरनरोरगखचरपतिमकुटतटताटितमाणिक्यमयूखमालालंकुतक्रमकमलयुगुलाः । ॐ सन्मति सकलभव्यजनसमूहकमलवनसंबोधदिनकराः । देवाधिद्वाः अनेकगुणगणशतसहस्रालंकृत-दिन्यदेहधराः । प्नमहाकल्याणाष्टमहाप्रतिहायंचत्रिंशद्तिराय्विशेषमंप्राप्ताः । इंद्रचक्रथर-यिश्रुतयशोराशिषवा&तहरिद्वरूयनिरुयानि&िपनितंत्रिनीजनमनोवितकैमानकर्ष्याणपरंपराः। अनवर..-सिंघु कुसुमांजिल शिवगण उत्साह ज्ञानेश्वर परमेश्वर विमलेश्वर यशोधर कुष्ण ज्ञानमिति ज़ुष्ट्रमति श्रीमद्र अतिकांत शांताश्रीते चतुर्विशत्यतीतकाळतीर्थकरपरमाजिनदेवाश्र वः वाणिकल्याणिवभूतिभूपितमहाभ्युद्याः । सिंह्रविद्याधरराजमहाराजमंडलीकमहामंडलीकमकृटबह-मांगल्यनामधेयाः सद्धमंकायें विव्हामुत्र च सिद्धाः सिर्छि प्रयच्छंतु नः ॥ अतीतकाळसंजात प्रीयंतां २ ॥ ॐ संप्रतिकालश्रावकश्रेयस्करस्वगांवतरणजन्माभिषवणपरिनिष्कमणकेवलज्ञानानि-बलदेववासदेवप्रभृतिदिन्यसमानभन्यवर्षे उरीकपरमपुरुषवर्मक्टतटनिबिडनिब्समिणिगणकर्निक-स्का वीतरागद्वेषमोहाश्रिळोकनाथाश्रिळोकमहिताश्रिळोकप्रयोतनकरा जातिजरामरणां यमुत्ताः निवीण सागर महासाध विमलप्रभ श्रीधर सुद्त अमलप्रभ उद्धर अंगिर

िं विक्रिश्यसार्वभौमदिविजदानवेरिगद्रिकिरीटप्रभामणिगणप्रभामर्द्ध्वनिजलप्रवाहप्रक्षालितचारुचरण-अर माछि मुनिसुबत निम नीम पार्श श्रीवीरवर्धमानाश्रोति चतुार्वशातिवर्तमानकालतीर्थकर-परमजिनदेवाश्व वः प्रथितां २ ॥ ॐ मिविध्यत्कालभव्याभ्युद्यनिमित्तनिखिलकत्याणरमणी-पस्प्रम सुपार्श्व चंद्रप्रम पुष्पदंत शीतल श्रेयान् वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंधु रत्नरंजितानेकमणिगणखिनतसुवर्णसिहासनालंकृतसहस्रदलकमलविष्टराधिष्ठितपादपद्मयुगुलाः । ॐ अनाद्यविद्याविरुासदुस्तरतमःपटलपटांब्गुंठितजगदूजिंतज्योतिःस्वरूपयथाव्यस्थितससस्तवस्तु-सहपेसंभमऽणुतच्तुनिकायाम्रपतिनिकरमौतिविकासित सुवत अर निःपाप निष्कषाय विपुल निर्मेल चित्रगुप्त समाधिगुप्त-स्वयंभू अनिवर्तिक जय विमल तृषमसेन कुंभ हढरथ शतधनु देनशमे धनदेव नंदन सोमद्ता स्रदन वायुशमे यशोबाह अजित शंभव अभिनंद्न महापम सुरदेव सुपार्श सवयंत्रम सर्वात्ममूत देवपुत्र कुलपुत, उदंक प्रौष्टिल जयकाित स्वरूपनिरूपणप्रवीणादिबस्ववद्नकंजर्तजातद्वाद्शांगचत्दंशपूर्वप्रपंचप्रवचनपारावारपारीणाः मामीदेव आभी आभिदेव आभिगुर चित्रामि हलधर महीधर माहँ इ वासुदेव वसंघर अचल दिवपाल अनंतवीयश्चिति चतुर्विशति अनागतकालतीर्थकरपरमाजनदेवास्र वः प्रीयंतां उ० वृष्भ न साकरणचंद्र चांद्रकाप्रतिहतपापांधकाराः . यकत्रिमवनैश्वयंशोभितमहाप्रभावाः युनाबाह,

महम्ति सर्वयशः सर्वयज्ञ सर्वग्म सर्विषय सर्वदेव स्वीवज्ञय विजयगुप्त विजयभित्र विज्यद्छ अपरा-सुमित्र अपराजित नंदी नंदिसेन वृषमसेन द्त वरद्त धान्य नंद्नाश्रीत चतुर्विशातिदात्सु-जेत वस्मित विश्वसेन सुसेन सत्यदेव देवसत्य सत्यगुप सत्यमित्र शभेद विनत शंबर मुनिगुम्॥ मुनिय्ज मुनिदेव गुप्तयज्ञ मित्रयज्ञ स्वयंभू भगदेव भगद्त भगफ्ला मित्रफल्गु प्रजापति सर्व-शाल चंद चंद्रचूल मेघेश्वर कच्छ महाकच्छ नमि विनामि बल अतिबल वज्ञवल नंदी महानु-मोगी नंदिमित महानुभाव कामदेवानुपमाश्रेति आदिव्रहासम्वक्ररणप्रवत्सानचतुरशीातिगणधर-बरदत्त स्वयंभू गौतमाश्रीत च्तूर्विशाति त्रिथंकर्समामासमानगणधरमुख्याश्र वः प्रीयंतां ॥ २ ॥ विदमें अनगार कुंथु धमें मंदर जयाये आरष्टमेन चक्रायुध स्वयंभू कुंभाये विशाख मछि सुप्रम वरसेना पद्मश्री सवश्री सुवता हरिषेणा भावश्री कूमेश्री अमरसेना पुष्पदंता मागेश्री यक्षश्री बाही आत्मगुप्ता धमैश्री मेरुषेणा अनंतमति रतिषेणा मीनश्री बरुणश्री घोषावती घरणश्री घारणा सुलोचना चंदनाश्रीते चतुर्विशातिगाणिनीमुख्याश्च वः प्रियंतां २॥ श्रयांस बहाद्त सुरेंद्रद्त इंद्र-देवाश्र वः प्रीयंतां ॥ २ ॥. ॐ वृषमसेन सिंहसेन चारसेन वज्ञनाभि चमर वज्रचमर बलद्ता देत पद्मदर्ग सोमद्त महंब्द्त पुष्यमित्र पुनर्वस नंद्न सौंद्र जय विशाख घान्यसेन घमीमित सह वरुण घनपाल मर्घन तेजोराशि महावीर महारथ विशाल महाज्वाल सुचिशाल वज्र

सोमा, वर्भिला, शिवदेवी बाह्यी वियकारिण्यश्वीत चतुर्विश्वतिजनमातृकाश्व वः शियता २ ॥ मानसी जया विजया अप्राज्ञिता बहुरूपिणी चांमुडी क्रुष्मांडी प्यावती सिद्धायिन्यश्चेति चतु-काश्च वः प्रीयंतां रें॥ महदेवी विजया सुषेणां सिद्धार्थी सुमंगता स्पीमा पृथ्वी त्रक्ष्मणा जय-ख्याश्र वः प्रीयंतां र ॥ भरत सत्यभाव संत्यवीर्य भित्रभाव भित्रवीर्य धभेवीर्य दानवीर्य मधव सुप्रतिष्ठ महासेन सुप्रवि हदरथ विष्णुराज वसुप्ज्य कृतवमे सिंहसेन मानुराज विश्वसेन सुरसेन सुद्रीन कुंमराज सुमित्र विजयराज समुष्विजय विश्वसेन सिंहाथश्रिक्षेति चतुर्विशाति जिनजन-गोसुल महायक्ष त्रिमुल यक्षेश्वर तुंबुर कुसुम वरनंदी विजय अजित ब्रह्मेश्वर कुमार षण्मुल पाताळ किन्नर कियुरुष गरूड गंधवै महेंद्र कुबेर वरण विद्युत्पम् सर्वोण्ह घरणींद्र मातंगना-मानओते चतुर्विशतियसेंग्रांश्र वंः प्रीयंतां २ ॥ चनेश्यरी रोहिणी प्रज्ञती वज्रश्वला पुरुषद्ता मनोबेगा काळी ज्वालामालिनी महाकाळी मानवी गौरी गांघारी बैरोटी अनंतमाति मानसी महा-विश्वति शासन देवतास्र वः प्रीयंतां र ॥ नाभिराज जितशेतु हदराज स्वयंवर मेघरथ घरणराज रामा सुनंदा नंदा जयावती आर्यश्यामा लक्ष्मीमंती स्प्रमा ऐरादेवी श्रीकांता मित्रसेना प्रमावती युन्हवीये श्रीमंदर तिपिष्ट दिपिष्ट स्वयंभू पुरुषोत्तम पुरुषवर पुंडरीक द्त कुनाल नारायण मुभौम आजतंजय उग्रसेन आजत श्रीणकाश्रोति चतुर्विंशातिश्रोत्मुख्याश्र वः प्रयितां र ॥

पुजापाठ

प्रतिश्वति सन्मति क्षेमंकर क्षेमंघर सीमंकर सीमंघर विमलवाहन च्छत्म यशिश्व आभिर्वं चंदाभ राज कनकध्वज कनकपुंग्व नाळिन नाळिनप्रभ नाळिनराज नाळिनध्वज नाळिनपुंगव पद्म पद्म-प्रमे पंस्रोज प्रमध्येज प्रमुखेग्य महाप्रमाश्रोत भिवष्यत्क्लघराश्च वः प्रीयंतां २॥ शिषेण पुंडरीक वः प्रीयंतां २ ॥॥ कनक कनकप्रभ कनकः वज्रनाभि वज्रदंत वज्रघोप चारुद्त श्रीद्त सुवर्णप्रभ भ्वछभ गुणपाल धर्मसेन कित्याँघाश्वेति अतीतद्वाद्रशचकवातिनेश्व वः प्रीयंतां र ॥ भरत सगर मघव सनत्कुमार शांति कुंधु अर मरत दीषेदंत मुक्तदंत गूढदंत श्रीषेण श्रीभूति श्रीकांत पम महापक्ष चित्रवाहन विमलवाहन अरिष्टसेनांश्वेति अनागतद्वाद्शचकवर्तिनश्च वः प्रीयंतां र ॥ श्रीकांत शांतिचित वर्ष्युष्टि मनो-विजय अचल सुधर्म सुदर्शन नंदि नंदिमित्र राम पद्माश्वेति वर्तमाननवबलदेवाश्व वः शीयंतां २ ॥ चंद्र महाचंद्र चंद्रधर हरिचंद्र सिंहचंद्र वरचंद्र पूर्णचंद्र शुभचंद्र श्रीचंद्राश्वेति अना-गतनवबलदेवाश्व वः प्रयितां र ॥ काक्ता वरभद् सुभद् सुमिह सुनिरुष्ट वरवीर राजुंजय अमितारि रथ दयामूर्ति विपुलकीति श्रीराम प्रमाकर संजयंताश्चेति अतीतनवबलंदेवाश्च वः प्रीयंतां २॥ प्रियंद्त विमलवाहना×चेति,अतीतं नव वास्देवाश्व वः प्रीयंतां २ ॥ तिपिष्ठ द्विपिष्ठ स्वयंभू पुक-सुभौम् महापम हरिषेण जयसेन बहादताश्चेति वर्तमानद्वादशचकवितिनश्च प्रसंझजित् नाभिराजाश्चेति वर्तमानज्ञतुदैशक्लघराश्च नः प्रीयंतां २ ॥

[ | पोत्तम पुरुपासीह पुरुषवर पुंडरीक लक्ष्मीथर कृष्णाश्चेति वर्तमाननववासुदेवाश्च वः प्रियंता २ ॥ नंदि नंदिगमेत नंदिगूति बल महाबल अतिबल त्रिपिष द्विपिष्ठाश्वेति अनागत नव वासु-देवाथ वः प्रीयंतां २ ॥ निशुंभ विद्युत्पमं रणगंतिक मनोवेग चिन्नवेगः हढरथ वर्ज्रजंघ विद्युज्जंघ बिले प्रहरण रावण जरासंधाश्वेति वर्तमाननवप्रतिवासुदेवाश्च वः प्रीयंतां २॥ श्रीकंठ हरिकंठ नीलकंठ प्रीयंतां र ॥ असुर नाग सुपर्ण द्विपणे द्विपोदाध् स्तानित विद्यत् आभि वात दिसुमाराश्चेति दश-प्रव्हादाधोति अतीतनवप्रतिवासुदेवाध्य वः प्रीयंतां २ ॥ अश्वप्रीव तारक मेरक निशुंभ कैटभ अथकंठ सुकंठ शिक्षिकंठ अश्वयीव ह्ययीव मयूर्यीवाश्वेति अनागतनव्यतिवासुदेवाश्व वः प्रीयंतां २॥ भीम महाभीम रह महारह काल महाकाल दुर्मुख निर्मुख अधोमुखारचोत वर्तमान नव नार-दार्च वः प्रीयंतां २ ॥ भीमावाले, जितशतु रह महारह विश्वानल सुप्रतिष्ठ अचल पुंडरीक आजि-प्रकाम कामद् भवहर मनोहर-मनोभव मार काम रुद्र अंगजारचाति अनागत एकाद्रा र्द्रारच वः तंधर जितनाभि पीठ संत्यकीपुतादचेति वर्तमान एकादरारुदादच वः प्रीयंतां २.॥ प्रमद संमद विध भवनेंद्राश्च वः प्रीयंतां शाचिमर वैरोचन धरण भूतनाद वेणुदेव वेणुधारि पूर्णव्हिष्ठ जल्पभ जलकांत घोप महावाप हरिषम हरिकांत आमितगाति आमितवाहन अभिश्वालि अभिमाणव, वैलंब प्रलंब प्रमंजना-रचेति चिरातिमवनेंद्राश्च वः प्रीयंतां २ ॥ किमर किंपुरुष गहड गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाचारचेति

सुखानंत-अष्टिविषन्यंतरेदारच वः प्रीयंतां २ ॥ किसर किंपुरुष तत्पुरुष महापुरुष महाकाय आतिकाय नाम नवासुदिशानिवासिनोऽहर्मिद्देवारच वः प्रीयंतां २ ॥ विजय वैजयंत जयंतं अपराजित। स्वाभा-॥ महिडिम हिडिममिङ्सम हिडिमोपिरम मिङ्समिहिडिम मिङ्सम मिङ्सम मिङ्सम मिङ्समोपिरम उपरिमिहि-गुणितमुखस्मिवितक्षीणपयायस्यकालशाश्वतपरमोत्कृष्टमुखानंदमिद्गायमाणाः । वीतरागद्वेष-गच्छ वज्र वैरोचन अच्छमाछिनी गच्छमाछिनी वज्रमाछिनी वैरोचनमाछिनी आदित्यविमान-गीतरति गीतयशः पूर्णभद्र मणिभद्र भीम महाभीम सुरूप प्रतिरूप काल महाकालाभिधानाश्चेति पोडशन्यंतरेंदाश्र वः प्रियंतां र ॥ चंद्रादित्यग्रह नक्षत्र प्रकीणेक तारकारचेति पंचविष ज्योतिष्केंद्राश्र व प्रीयंतां र ॥ सींघमे ईशान सनत्कुमार माहें द्र बहा बहोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्त महाशुका शतार सहसार आनत प्राणत आरण अच्युतेंब्राखेति षोड्य कल्पेंब्राय्च वः प्रीयंतां २ ॥ हिडि-सविधिसिद्धिनामधेय पंचानुत्तरियमानवासिनोऽह्मिंद्देवारच वः प्रीयंतां २ ॥ त्रिलोक्विषयलो-हिम उपरिममिङ्झम उपरिमोपरिमाख्य नव्यैवेयकिनिवासिनोऽहाभिंद्देवारच वः प्रीयंतां र ॥ अच्छ 👬 मोहाः । जातिजरामरणविष्ठमुक्ताः । देवाधिदेवाः । परमनिर्वाणसंप्राप्ताः । परममांगल्यनामधेयाः । कालोकवर्तिसवैद्रन्यपयिकमकरणन्यवधानातिकमसाक्षात्करणकेवलाख्यपरंज्योतिःश्रमुख विकानंतगुणविशेषविभाषिताः । सकलचिक्किक्मवार्यफणाँबाहभिंद्रतिकालसंभवित

धूम धूमकेतु एकसंस्थान अज्ञ कलेवर वकट अभिन्नसाधि शंथिमान चतुःपाद विद्यांजिह नभ लोहित कनक कनकस्थान अंतरद कच यव दुंदुमि रत्निमिम रूप निर्भास नील नीलभास अश्व अश्वस्थान कोश कंशवणी शंख शंखपरिमाण शंखवणी उद्य पंचवणी तिल तिलपुच्छ क्षारराशि ज्वालामालिनी मानवी वैरोटी अच्युता मानसी महामानस्यव्येति षोडश विद्यादेवताश्र वः वः प्रायंतां २॥ श्री न्ही घृति कीति बुद्धि त्रक्ष्मी शांति पुष्टयश्चोति अष्ट दिक्कन्यकाश्च वः सोम मंगळ बुघ बृहस्पति शुक शानि राहु केतु नाम नवमहाश्र वः प्रायंतां २ ॥ काल निकाल तक्षक पद्म महापद्म ककोटक जयविजयादि अष्ट महानागाश्च वः प्रियंतां २ ॥ इंद्र अप्रि यम गेहिणी प्रज्ञाभी वज्ञश्वला वज्ञांकुशा अप्रतिचका पुरुषद्ता काळी महाकाळी गौरी गांधारी नैऋंत वरुण बायु कुबर ईशान धरणीं इ चंद्रा×चेति दश दिक्पालदेवाश्य वः प्रीयंतां र ॥ आदित्य प्रियंतां र जया विजया अजिता अपराजिता जंभा मोहा स्तंभा स्तंभिन्यश्रोति अष्ट महादेवताश्र विश्वेश्वर पिंडाशिनश्रेति पंचद्रा तिथिदेवाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ अनंत कुलिक वासुकी शंखपाल अष्टकभैमलविल्यरपष्टीभूतप्रमावगाढ्सभ्यक्वाब्ष्युणविशिष्ट्सकलासिद्धसमूहाश्र वः प्रीयंतां २॥ वैश्वानर राक्षस नघुत पंत्रग असुर कुमार पित् विश्वमालिनी चमर वैरोचन महाविद्य प्रीयंतां २ ॥ नित्यप्रग्रन्ततारकायोगकरणाद्यपंतपक्षतिप्रभूतिसमस्तातिधिप्रभावप्रयोजनप्रधानाः

ईशान आयी पुष्पदंत असुर शोप रोग नाग मुख्य भछाट सुगदेव आदिति उदिति विचारी पूतना पाप-॥ जयत ाक्षसी चरकीनामधेया वास्तुदेवताः । सर्वे गुरुभक्ता अक्षीणकोशकोष्ठागारा भवेयुः । दानतयो-विधमांनुष्ठानं नित्यमेवास्तु । मात् पित आत् पुत्र पौत कलत गुरु मुहत् स्वजनसंबंधिबंधुवर्ग-त्रहितस्य अस्य यजमानस्य घनघान्यैश्वर्यंत्रतिबलायुर्यशस्कीतिंबुद्धिवर्धनं भवतु । सामोद्प्रमद्। भवंतु । शामदेवताः प्रसीदंतु । गृहदेवताः प्रसीदंतु । कुलदेवताः प्रसीदंतु । दिक्षागुरवः प्रसीदंतु बुध शुक्त शुरवश्नेति अष्टाशीति यहाश्च वः प्रीयंतां २ ॥ माम नगर खेड खर्वड पर्जन्य ज्वाल ज्वालकेतु क्षीरस्स अघ श्रवण राहु महाग्रह भावग्रह कुज भासकर सत्यक भृश अंतरिक्ष पुष वितय राक्षस गंधवै भृंगराज मृष दीवारिक तीमंकर क्षीमंकर अभयंकर विजय वैजयंत अपराजितं विवाल बस्त विजायिण्णु विकस सहरा निलय काल कालकेतु अनय सिंहायु विपुल काल महाकाल रहं संतान संभव वीश शांति बस्तून निश्रळ प्रलंभ निर्मंत्र ज्योतिष्मत् ख्वयंप्रभ मासुर विरज निटुंख वीत महिप ।स्तुवास्तञ्यास्ताः समचेनीयाः । बह्म इंद्र आभि यम् नैऋति वरुण वायु कुबेर अपवरम पत्तन द्रोपामुख संवाहन घोप राजधानी जिनधाम प्रासाद गोपुर गृह विवस्तत् मित्र सूधर सविंद्र साविंद्र इंद्र इंद्रराज रह रहराज अप कछ एकजिट अधि

शिक्षागुरवः प्रसीदंत् । विद्यागुरवः प्रसीदंत् । चातुर्वणैसंघाः प्रसीदंत् । झांतिभेवत् । कांतिभेवत् । कमेंसिव्हिरस्तु । शास्त्रसम्बिरस्तु । इष्टसंपद्स्तु । आरिष्टनिरसनमस्तु । धनघान्य-विधी-यते॥ २॥ श्रीशांतिरस्तु शिवमस्तु जयोऽस्तु नित्यमारोगयमस्तु तव् पुष्टिसमृष्टिरस्तु। कल्याण-शिव-त्रिधिभेत्त । पुष्टिभेत्त । सिष्टिभेत्त । वृष्टिभेत्त । आविज्ञमस्तु । आरोग्यमस्तु । आयुष्यमस्तु । ततो रहा×चतुरिधमुराधिपाः । रोहिण्याचा जयाचा×च श्रचाद्यस्तिथिदेवताः ॥ ६ ॥ महामा-जिनाधीशा गणाधिपाः । गणिन्यो दार्तमुख्या×च श्रोतारो यक्षनायकाः ॥ ४ ॥ यक्ष्यो जिनोनां पितरो मातरो मनवस्तथा । चाक्रणो बलदेनाश्च केशनाः प्रतिकेशनाः ॥ ५ ॥ नारदाष्ट्रच स्वस्ति भड़ं चास्तु वः। समृष्टिरस्तु । काममांगल्योत्सवाः संतु । शाम्यंतु घोरााणि । शाम्यंतु पापानि । पुण्यं वर्धतां भन्याश्रम गांभ दिक्पाला प्रहंवास्तुसुरास्तथा । यामाधिदेवता यस्मिन् देवताः कुलदेवताः ॥ ७ ॥ एते । ततो देवाः प्रसीदंतु विमा नक्यंतु सर्वथा ॥ ८ मतुलमस्तु ॥ यत्सुखं त्रिषु लोकेषु न्याधिन्यसन्वर्जितं । अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु । निःप्रतिघमलमस्तु मत्तु सुलमस्त्वाभिवृद्धिरस्तु द्यिधियुरस्तु कुलगोत्रधनं सदास्तु ॥ ३ ॥ भूता भवतो स्वित्ति भद्रं चास्तु नः। हतास्ते परिपंथिनः। शत्रत्रो निधनं यांतु । । कुलं गोत्रंचाभिवधितां धमों वर्धतां । श्रीवधितां । आयुर्वधितां । वैकाणाः सर्वे भण्याः पुण्याह्याचन श्वक्मास्त

महायज्ञसमारंमे गंघानुक्तपने तथा । गंघोदकप्रदाने च शांतिपृष्टवाद्यपक्रमे ॥ ९ ॥ आधानादि-॥

बीजानां सेचने तथा। पुण्याहवाचना पुण्या भण्या संकल्पपूर्विका ॥ ११ ॥ इति पुण्याह-कियारं महवकत्वसंभवे। परमंत्रप्रयोगे च महोत्पाते महाराजि ॥ १० ॥ सर्वेष्वपि च होमेष्ठ वाचनम् ॥

### ॥ अय दशदमेः॥

पवित्रभूमिं परितो दिशासु पूर्वोदिकासु प्रथितान् प्रशस्तान् । अशेषवित्रोपशमाय दर्भान् संस्था-भक्तया बम्हमहामहे ॥ र ॥ ॐ न्हीं दर्गमथनाय नमः स्वाहा ब्रम्हदर्भः ॥ मघोनकककुद्रागे∭ दमें निभंत्रविद्यकं । मोगैश्वयाभिवृध्यर्थं क्षिपामि क्षिप्तकत्मषं ॥ ३॥ ॐ ऱ्हीं अनंतज्ञानाय अनं-॥ तदशैनाय अनंतवीयोय अनंतसुखात्मकाय पूर्वादेग्मुखे दभैमवस्थापयामि स्वाहा इंद्रदभैः ॥ संताप-॥ दक्षिणाशायां दभें लक्ष्म्या समीक्षितं । क्षिपाम्यभिषवारंभे यमारंभाबिभित्सया ॥ ५ ॥ ॐ =ही पापनोदार्थं प्राणिनां प्रक्षिपाम्यहं । दभं हुतारानाशायां सर्वज्ञसवनोत्सवे॥ ४॥ ॐ =हां ब्रह्मणे रवाहा । प्रजापतये स्वाहा । जिनाय स्वाहा । जिनोत्तमाय स्वाहा । धवाय स्वाहा । धवोत्तमाय् स्वाहा। शुचिष्ठाशुचिष्ठेषु कोणाकोणेषु आग्नेच्यां दिारी दर्भमवस्थापयामि स्वाहा आग्नेदर्भः॥ तीक्षणं॥ पयामों हरितान् क्रमेण ॥ १ ॥ द्रमेखंडं समादाय विश्वविष्ठैकखंडनं । क्षिपामि ब्रह्मणः स्थाने

🏥 अनंतवीयीय जितेदियाय नमः दक्षिणस्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा यमद्भैः ॥ नरारोहणदि-दिशि दमेमवस्थापयामि स्वाहा नैऋतिदभेः ॥ त्रैलेक्येशस्य नाथाय नमस्कृत्वा जिनेशिने। वह-ग्मागे निःशेषक्केशनाशानं । विद्धे दर्भमारब्धजिनेद्राभिषयंकियं ॥ ६ ॥ ॐ न्हीं प्रमब्ह्यणे नैऋत्यां नमः अपरस्यां दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा वरुणद्भैः ॥ मातिरिश्वस्य दिग्देशं विश्वविश्वंभर-णस्य हरिन्नागे स्थापये दुर्भमद्भतं ॥ ७ ॥ ॐ =हीं परममंगलाय परमपनिताय परमनिर्वाणकारणाय नत्वा श्रीवृ-यागांदेक्ष वायन्या शिचरत्नवयप्रदेश-अलिक्षितं। वर्धमानैशमेशान्यां दर्भं च विद्धे दिशि ॥ १० ॥ ॐ हीं नमो नवकेवललिधस्म-युतोरगवृंदवंद्य संसेव्यमानकमलेक्षणनागराज । अस्मिन् जरामरणनाशमहोत्सवेऽहं दभे ददामि । पाताल्बासिने द्भ प्रमोः। अभिषेकसमारंभे द्भैगभे प्रकल्पयेत् ॥ ८ ॥ ॐ ही पंचकल्याणसंपूर्णाय दिशि दर्भमवस्थापयामि स्वाहा वायव्यद्भैः॥ यक्षरक्षितक्षेत्रेषु क्षिपाम्यक्षणवीक्षणं॥ नकराय उत्तरस्यां दिशि दभैमवस्थापयामि स्वाहा यक्षदभैः॥ सर्वस्य शांतये शांतं क्षणे क्षेमं विद्धे दर्भमद्भतं ॥ ९ ॥ ॐ न्हीं त्रेलोक्यनाथाय त्रिलोकमाहिताय निवताय देवाधिदेवाय ऐशान्यां दिशि द्भैमवस्थापयामि स्वाहा ईशान्द्भैः ॥ सजलाक्षतचंद्रनं ते ॥ ११ ॥ पूर्वेशानविद्गिमागे शांत्यर्थे जगतामिह । क्षिपामि भुजगिशने ॥ १२ ॥ ॐ इहीं को फणालंकतमूरीये घरणेंद्राय वुजापाट

निहिंशानेंद्रमध्ये अधरस्यां दिशि दभमवस्थापयामि स्वाहा घरणेंद्रदभैः ॥ जैवात्के हिमस्र्गीतिल | सिंहयान लोकप्रदीपपर गोहिणिसौष्यधाम.। यक्षे शशांक मुनिभूषण सूरिधाम दभे ददामि हरि-चंद्रनमक्षतं ते ॥ १३ ॥ जैनेद्रेष्टिविशुध्यर्थं प्रत्यग्नैन्क्षतिकाष्ठयोः ॥ अंतराळे क्रजन्यासं करोमि श्वेतमानवे ॥ १७ ॥ ॐ न्हीं को हरिणलांछनसमन्विताय सोमाय नैकीतिवरूणमध्ये अध्वायां

# दिशि दर्ममवस्थापयामि स्वाहा सोमदर्भः ॥

## ॥ अथ भूदेवताचिनम् ॥

जलमलयजाक्षतपुष्पचरुपपमलनिवहैः। अहेन्महामहे महीमहमद्याध्वरे विद्धे ॥ १ ॥ ॐ न्हीं निरजिसे नमः। ॐ न्हीं शीलगंधाय नेमः। ॐ न्हीं अक्षताय नमः। ॐ न्हीं विमलाय हैं। निरजसे नमः । ॐ न्हीं शीलगंधाय नमः । ॐ न्हीं अक्षताय नमः । ॐ न्हीं विमलाय है। नमः । ॐ न्हीं परमसिद्धाय नमः । ॐ न्हीं ज्ञानोद्योताय नमः । ॐ न्हीं श्रुतधूपाय नमः । अभेटिफलदाय नमः। ॐ -हीं भूभीमिदेवतायै भूस्यचीनं करोमि स्वाहा। भूम्यचीनं ॥

ॐ मदीयपरिणामसमानविमल्तमसल्लिक्नानपवित्रीभूतसवांगयष्टिः । सर्वांगीणाद्दृहरिचंद्नसौगं-॥ इंद्रालंकारः ॥

्री प्यविगियदिगिययम् हंसांसधयत्रधोतदुक्त्लांतरीयोत्तरियः ॥ ॐ श्वेतवणे सवेपद्रयहारिणि सर्वजन-हिं मनोशिजनि परियानोत्तरीयं धारिणि हहं झंझं वंतं संसं तंतं पंप परिघानोत्तरीयं धारयामि स्वाहा ।

CHIRP

न्नाम्ममं ॥ १ ॥ अतिनिर्मत्मक्ष्मक्ष्मत्रितं यज्ञापबीतमतिपूतं । रत्नवयामिति मत्वा करोपि गायाः सुमुक्तिकन्यायाः । करवाणि करगतां यां मदंगुलाममलमुद्रिकामुद्रां ॥ ७० =हीं सम्यग्द्र्श-॥ २ ॥ नयमुगंधनानाप्रसूनरिवतां विचित्रत्रमालां । गुणमणिमालामिव जिनपादादादाय धारये शिरसा ॥ ॐ न्हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा । शेखेरमंतः ॥ ३ ॥ सन्दर्भानिर्मित्सुरत्निवि-गजमानं सत्कर्णकुंडलयुगं वरमोक्षत्व्हम्याः । कर्णे कियेऽतिलिलितं मणिभूपणानां स्नानोत्सये सपदि गोपिता जिनस्य ॥ ॐ -हीं सम्यग्जानाय नमः स्वाहा । कुंडेंळमंत्रः ॥ ४ ॥ यत्सर्वरत्नरिनितं कगूर्गेगदमध्यम्भुरकटीसूत्रं च मुक्रान्तितं ॥ चंचत्कुंडलक्णेपूरममलं पाणिह्ये कंकणं । मंजीरं ै परागरण-पीतांबर एक नेसणें व पांबरणें. २ यज्ञोपवीतसंबारण-जानवें गळयांत घाळणें. ३ शेखरमंत्र:--क्त्यापहरणमासरणं ॥ ॐ न्हीं सम्यन्दर्शनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यैज्ञोपवीतसंधारणं ् मुरिताधंरा- रानीत मीद्रका त्रालमें. ७ पोडगामरणं:-कुलाची माळ, पीतांबर, मोस्योचा हार, पटक, मोस्राचा कंठा ने'री गाठीय फुरोनी माळ योगों 8 कुंडलमयः-कानांत कुंडल चालणें. ९ कंकणमत्र:-दोनी हातांत ककण घालणे मज्ञामचारिजाय नमः स्वाहा । मुद्रिकामंताः ॥ ६ ॥ घृत्वा शेखरपह्हारपद्कं ग्रेबेयकालंबकं कतितं करोमि॥ ॐ न्हीं सम्यग्द्रशैनाय स्वाहा । कंकैणंसंत्रः॥ ५ ॥ शुद्धरत्नरिन्तामिव स्वगोपवगेसुखसारामेन्यसादाच्छ्रांककण कटकं पदे जिनपतेः श्रीगंधम्ब्रांकितं ॥ पोडंशाभरणं ॥ ७ ॥ गान्तर्नापञ्यापित्रमाहतहरिद्विनरांधकारं

है। गोप, मार्थिंस, दिला, केयर ११, कर्न्याए, मुदिला, कुउल, एक युकार ने कर्मपूषण, कंत्रण, तोड, पाने, हे सर्व आगायर चान्डले

॥ अथ चतुर्दारपालानुकूलनं ॥

यजामहे प्रतिगृद्धतो र ॥ शांतिधारां ॥ १ ॥ मुक्तास्वस्तिक । लाहि त्वं बलिमंजनांजनरचे द्वारे स्थिते दक्षिणे ॥ ॐ न्हीं अंजनप्रतीहार दक्षिणद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमध्येमित्यादि ॥ २ ॥ मुक्ता-स्थिते दक्षिणे ॥ ॐ वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ठ स्विस्तिक प्रत्यम्हार्गनेयुक्त वामन बाले कुंद्युते स्विकुर्ण ॥ ॐ वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ठ नागेंड्चूणेंन सितेन रैंद पीतेन नीळप्रभ नीलकेन । रक्ताभ रक्तेन लिखासिताभ कृष्णेन सन्मंड-मेडपस्यास्य रक्षार्थे कुमुदांजनवामनान् । पुष्पदंतं च पूर्वादिद्वारेषु स्थापयाम्यहं ॥ तोरणोपांतापस-व्यदेशेषु कुंकुमात्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ १ ॥ ( येथं केशरानें रंगविलेले तांदूळ व फुलें तोरणद्वा-ाच्या उजन्या बाजुकडून चारी दिशेला टाकणें. ) मुक्तास्वक्तिकमास्थितं नवसुधाधौतं मुखैः २ ठठ , इदमध्यंमित्यादि ॥ ६ ॥ मुक्तास्वास्तिक॰ सक्पुष्पोज्यल पुष्पदंत बलिना तृप्त्योत्तर-गंचिमिः । मांतं नन्ययवप्ररोह्रविषेः कुंमं दशा लालयेत् ॥ रंमास्तंमरुचायमगमेखिचितं सीवणंदंडं यज्ञभाग दघत्। प्राग्हाराधिकृत प्रतिच्छ कुमुद् त्वं पूतमेतं बालि ॥ ॐ चीं कुमुद्यतीहार तिष्ठ २ ठठ इदमध्ये पाद्यं जलं गंधमक्षतात् पुष्पं चहं दीपं धूपं फलं बालिं स्वस्तिकं हाः स्थिते ॥ ॐ -हीं पुष्पदंतप्रतीहार उत्तरद्वारे तिष्ठ २ ठठ इदमध्यमित्यादि ॥ ४ ॥ ॥ अथ यागमंदलवत्नेनांवधानम् ।

चूर्य-

स्वाह्य

विह्यभे ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं श्रेतपीतहरितारणकृष्णमणिचुणं स्थापयामि

तु जापाठ

पंचकस्थापनं ॥ १॥ चंद्राभ चंद्राभविमान माल्यभूपांगरांगांबर नागराज । हरतांबुजस्थाजुनरत्न-॥ १ ॥ हेमाभ हेमाभविलेपनहामिमानभूषांशुक यक्षराज । हस्तापिंतप्रत्नसूवणेचूणेंवेंदी लिखा-गत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ -हीं हेमप्रभाय घनदाय ठठ स्वाहा । पीतचूर्णस्थापनं ॥ २ ॥ हिरि-मभ्पाह्मन्वर्णकालंकरणामयान करामुरागात्कुरविंदनूर्णेवंदा लिखागत्य जिनेष्यमे ॥ ॐ हीं रत्त्रप्रभाय सत्रेवशंकराय वषट् स्वाहा । अरुणचूर्णस्थापनं ॥ ध ॥ भूंगांगबुंदारक कुरुणवस्त्रिव-यज्ञे॥ ॐ न्हीं हरितप्रभाय शत्रुमथनाय स्वाहा । हरितचूर्णस्थापनं ॥ र ॥ रक्तप्रभामत्ये जपा-स्रभामत्यं हरिस्रभास्रग्वासोविमानाभरणांगराग कराक्तगारुत्मजरत्नचुणॅंवेदी लिखागत्यं जिनेद्र-लेपनाकरपित्रमानधाम । पाणिप्रणीतासितर्त्नचूर्णेवेंद्रीं लिखागत्य जिनेंद्रयज्ञे ॥ ॐ -हीं कुटण-न्गेंनेदीं लिखागत्य जिनेंड्यजे ॥ ॐ हीं नागराजाय अमिततेजसे साहा । श्वेतचूर्णस्थापनं प्रभाय मम शत्रुमधनाय फट् घे घे स्वाहा कुष्णचूर्णस्थापनं ॥ ५ ॥ शाचीकटाक्षेषुशरव्यश्तक विदिकाणेषु प्रत्येकं हीरकं न्यसेत् । वज्रस्थापनं ॥ ६ ॥ चतुरसं क्षिषीजाप्तं दिग्विद्ग्वीतलांतकं ।

य मांकितचतुरकोणं पीतामं क्षितिमंडलं ॥ ७ ॥

लमेत्य विद्योषाविघातहेतोः । करस्कुरद्वज्ञरजोभरेण कोणेषु वज्राणि लिखस्व वेद्याः ॥ ॐ न्हीं

## ॥ अय कल्ज्ञन्यासिवधानम्

॥ गवं ॥

यसंमसंमृते । नानारत्नराचितविचित्रनेत्रापिनद्वविततावितानातिशयशोभिते । जैने शशिविशद्य-खगीयमेव निरगेलं पुष्टकामे । पवमानचल्तितलिलतकेतुमालाविलसिते । भाभारभारयन्माणिक्यम-विन्यस्तविविधार्चनाभिषेकपरिकरपरिपूर्णे । पूर्णकलशचतुष्टयमध्यस्थाभिषेकपीठे । महाभिषेकमंडपे शोराशिषिंबाभिनवमुक्ताफळळंबूपभूपिते । सुगंधिसळिळसंसिक्तसमुत्सपेंद्रराभूरिसौरमाभिरामे अधोत्तरशतकलशस्थानेषु ॥ सूत्राणि त्रिंशद्धोत्तरशतकलशान् न्यासतः पंच कुंभान् दमस्वास्तकविन्यासशालिशालिनिकरसमास्तरणकल्याणेषु । भगवद्हेदमिषवणधरणिकोणेषु

, पिंठासमोर निर्मिछेल्पा चीकोनी कव्यावर उम्पा १५ व आडच्या १५ अशा २० दोन्या मारणे क्षणजे खांची बालून पसरणे. त्याजवर स्वीरतक यत्र काढणे. तें असे कीं मध्यमागीं चार दळाचें कमळ काढून साच्या समेंबतीं बर्तुळाछतीने घरे १९६ पडतात. त्यिपैक्त प्रवादि चारी दिशेषा मार्गावहळ एकदर ४० घरे सोडणे. पहिल्या दोन ओळाँत व नीश्या व सहाव्या ओळांत जितकों वरे असतीं छ त्या प्रत्येक वरांत एक शेरमर मात वाख्न पसरणे व खाबर तादूळहो

|||दिग्मध्ये हिंशमार्गे प्रथमपद्युगे हे चतुर्थे च षष्ठे ॥ मध्ये तीर्थांबुपूर्णांन् निस्विलपारमलङ्ग्वादे-बुजाननं । नांतलांतामदिकोणं घवलं जलमंडलं ॥ ४ प्रत्येककलशान् पूर्णान् चंदनाक्षतचर्नि-तान् । पमाद्शेमुखान् बीजपूरकेणोपशोमितान् ॥ ५ ॥ श्वेतिद्विगुणसूत्रेण विधितान् शोमनं यथा । तिकोछतः श्रियं। दलेषु नहीं चतुष्कं च बाह्ये वा क्षितिमंडलं ॥ ३ ॥ अर्धचंत्रघटीरूपं पंचपत्रां-ग्योषधाचीन् । अहंज्जन्मामिषेके विधिवद्हमिह स्थापये पीठिकाये ॥ १ ॥ प्रस्थं प्रस्तीये शालीनां विकं चतुरसाणां मंडलानां मनोहरं ॥ ८ ॥ श्वेतपीतहरिक्कण्णं वृणेः प्रपूरयेत् । नानाविधमनो-आढकांबंबुसंपूर्णान् छेदकालादिद्ररगान् ॥ ७ ॥ एवं कुंभान् सुसंस्थाप्य शालिप्रस्तारबाह्यतः । र्क महल काढणे. व सा महलाबाहेर एक चीकोनी महल काढणे. स्यानंतर क्षमल्काणिकेत स्वस्तिक काढणे. साम्या मोष्ठांत श्री हे असर छिहाँ वारी दळांत नहीं है असर हिहाने बतुळाकुनी मडळांत पुर्कार नार हिशला प हे असर हिहाने. अग्नयादि चार दिशेला थं हे अक्षर लिहाने, या मंडलाबाहेर कादलेल्या चैकिनि मंडलात पुर्वादि चार दिशेला क्ष हे अक्षर म या मेडलाच्या आंतात्या कोणीं क्षी है डिहार्जे. याप्रमाणे काडडेल्या यत्रावर घट व झळझळीत दुपटरी पाद-या सुनाने फलपछवसद्दर्वान् दर्भगुच्छादालंकृतान् ॥ ६ ॥ इगेणपानीयसंपूर्णान् पृथक्षंभान् मनोहरान् कल्या साचितित गुडाळून ठेवणे. याचप्रमाणे मन्यभागी न्यास कळस ठेबुजे पसरलेल्या भाताबाहर पचवणे बालजे प्रत्येकं परिशोमितं । तदूष्ट्रे तंदुले पद्मं चतुद्लसमन्वितं ॥ र ॥ कर्णिकायां हारिफलवृदेरलंकतं ॥ ९ ॥ पूजां कत्वा कमात्सम्यक् सापयेत्परमेश्वरं ॥

### । अय कल्यालेकारः ।

रैरत्नाविलगंघपुष्पक्किलेरेतीर्थाम्। पूरितान् । भारवतांकजन्नोजपूर्वद्नान् सन्छ्येवसूत्रावृतान्॥ ॥ चोचेशंदनपंकममतनुभिः शाल्यक्षतेश्रचितान् । स्निभिमंगलपह्येश्र कलशान् संस्थापये भूगि-

## ॥ अथ पंचकंभस्थापनविधिः॥

| तान् ॥ इति कलंशालंकारं कुर्यात् ॥

॥ स्रोणांमःपरिपूरितांश्चत्रशः कोणेषु यज्ञाक्षितेः । कुंभान् न्यस्य समंगलेषु निद्धे तेषु प्रसूनं प्पोत्करेराचिताच् ॥ श्रीमत्पष्ठवसत्फलांश्र कमळान् सक्तनगर्मोज्वलान् । सत्कुंभांश्रतुरश्रतुष्कविधि-वरं॥ १॥ शालिस्वस्तिकंदभंगभितचतुःकोणेषु वेद्याः स्वयं। सत्तीथोंदकसंभृतान् प्रविलसपु-स्यारनं ॥ (या मंत्राने 8 न्यासकलशावर अक्षता टाकणे. ) ॐ -हाँ -हाँ -हाँ -हा संस्थाप्याढकवारिपूर्णकलशान् पद्मापिधानाननान् । प्रायो मध्यघटान्वितानुपहितान् सङ्घनूणाँदिभिः मान् रांस्थापये सन्मुदा ॥ र ॥ ॐ -हीं स्वत्तये कलशस्थापनं करोमि स्वाहा । स्वस्ताये कलश-

कमळ प्रमाण र सर्व मनशांत पाणी, रत्न, गथ, पुष्प, सुवर्ण बाद्धन त्यान्या तोंडास सुदर ९ पाने छाबून त्याजवर ठेगणें. त्यानर ब्राकुम भयवा नारळ ठेवणें. सर्व कलशाना फुछाची माळ घाछणें. य दर्भकूचे खोवणें, यांचे र।१।७।९।१२ मगुङ मसणे. सर्व मत्यास गयःथत लाब्न अपमागी फ्र चढविणे. कत्या ११३.

॥ १ ॥ वापीकुपताटाकाबास्तित्रत्या अपि देवताः । तीथींद्कप्रदानेन प्रसीदंतु जिनोत्सवे ॥ ५ ॥ रागित ॥ ३ ॥ क्षीरोद्पम्बनासारपुष्यशैलोत्शनिर्झाः । उपन्योऽपि का नदाः कावेरीयमुनाद्यः। क्रापान है। निमाजन । पद्मानया महापद्मास्तार्भेन्छः केसरी तथा । पुंडरीको महापुंडरीकश्चेते महा-न्द्रमु: ॥ १ ॥ गंगा सिंघुनदी गोहिब्रोहितास्या महानदी । हरिच हरिकांता च सीता सीतोदया-िन्ता ॥ २ ॥ नारी च नार्काता सुवणंकुला महानदी । रूप्यकुला तथा रक्ता रकोदा च महा-हुए व यन्नातानं मंत्रमुद्घोष्य सामाजिकाः । हरतप्रत्ययेन विशु छकुसुमांजलिपुण्याहकलशं संस्था-कुन र और वंर मंर हंर संरतंर पंर बांर बींर बावय र हं सः स्वाहा । कल-गद्दी जपूरकुराद्पणपछ्यास्यान् ॥ संस्थापयामि घवलाक्षतचितानां । कोणेषु पीतनिकटेषु बरप्र-॥ नीलोत्पलं क्षीरसुपूर्णेकुंभं कपूरमामिश्रिततीर्थनारं । जिनाभिषेकादिविधीवपक्षं संस्थापयेऽहं जिनमित्युक्तः ॥ २ ॥ ॐ हीं क्षां नीलेमणितिनिमितं अष्टयोजनगंभीरं सप्तक्रोशोच्छेदं दायान् ॥ १ ॥ ॐ न्हीं चतुष्कोणेषु कुंभान् स्थापयामि स्वाहा । चतुष्कोणेषु कलशान् स्थापयेत ै हा मत्र झणत ईशान्य न्यासक्छशावर अक्षता व फुछे टाक्तीत कछशस्यांपन करणें. याप्रमाणे आग्रेय, निर्मत्य ाजल्शा है: ॥ ( हा मंत्र हाणत कलशावर पाणी धरणें. ) तीथां बुपूर्णकलशां सिगुणी कृतानां ट्यामि । ॐ शुद्धजल मुचर्णबटं प्रक्षालितपरिपूरितनवरत्नगंघपुष्पाक्षताद्यचितमामोद्कं

ी पाएय न मध्यक्रम याचित स्वापन करण.

चतुःकोशप्रमाणमुखं क्षीरोदाधिजलपरिपूर्णानंतमहानंतर्डुबुडुग्डिगजितानेनादं गोलनामं ईशान्यां दिशि॥ तताय-प्रथममंगल्कुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि सचंदनानि साक्षतानि सपछ-वानि साहिरम्यानि समंतात् पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं कलशं तोयप्रवाहेशंदनैरहं । अक्षतेः कु-भूमी ॥ ३ ॥ ॐ -हीं कों अरुणवर्णविनिर्मितं अष्टयोजनगंभीरं सप्तकोशोच्छेदं चतुःकोशप्रमाण-मुखं क्षीरोद्धिजलपरिपूर्णानंतमहानंतगुडुगुडुगजितानिनादं अरुणनामं आग्नेय्यां दिशि द्वितीयमंगल-कुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि , सचंद्नानि साक्षतानि सपछ्यानि सहि-व्णकुंमं पयसा सुपूर्णं श्रीखंडकपूरमुमिश्रितेन । जिनेंद्रदेवाभिषवं जलाबैः संस्थापये नैऋतिदि-रण्यानि समंतात् पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं कलशं तोयप्रवाहेश्रंदनैरहं । अक्षतैः कुसुमैरनैदीपै-धुंपैः फलैरापे ॥ ॐ नहीं को नेत्राय संवीपट् कलशाचेंनं करोमि स्वाहा । कलशाचेंनं ॥ श्रीकृ-अरूणवर्णैः कुत्ररत्नकुंभं घृतप्रपूर्णं दिशमियागं ॥ जिनंद्देवाभिषवं जलाबैराराघयेऽहं जिनयज्ञ-सुमैरसैदीपधुपफलैरापे॥ ॐ -हीं नेत्राय संवीपट् कलशाचेनं करोभि स्वाहा। कलशाचेनं या मंत्राने ईशान्य कलशाला अध्ये देणें व पुढील कलशांनाही जेथल्या तेथें विवेदेशं॥ ४॥ ॐ न्हीं मों कृष्णवर्णविनिर्मितं अष्टयोजने॰ कृष्णनामं नैऋतां

१ उया शब्दापुढे मिना श्लोकारम चरणाक्षरापुढे असे ( • ) सूचक चिन्ह आहे ते पाहन त्या शब्दापुढ़िछ शब्द 

पुजापाठ

मंगलकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि॰ क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं कलशं॰ कलशा-अन्यच्ये॰ । कल्शाचीनं ॥ जत्येर्गंघक्षोदैः कलमतदकैः पुष्पनिवहेहियिभिदीपोषैः स्फुरद्गक्ष्यैतैः संबाह्यतामिवगतांश्वतुरस्रकुंमान् संस्थाप्यामि कलेशान् जिनशेदिकांते॥ ८॥ ॐ -हीं चतुःकोणपूर्ण-महनादोः संस्थाप्य पूर्णकलंशं दिशि पूर्वभागे॥ ६॥ ॐ -हीं को सुवर्णवर्णविनिर्मितं अष्ययो-जन० सुवर्णनामं मध्यपूर्णकुंभं पंचमकुंभं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽस्मिन् सोदकानि॰ क्षिपेत् ॥ ७॥ ॐ 'हीं नेत्राय संबौपट् स्वाहो । कलशाचिनं ॥ (या मंत्राने बाकी सर्वे १०८ कल-कलशाचेनं ॥ सुंवर्णपूर्णकलशं कृतरत्नकुंभं शकं समुचरतरं शशिपूर्णनीरं । श्रीखंडकपूरसुगंधसु-कुंभान् स्थापयामि स्वाहा ॥ ( या' मंत्राने चार 'कोणकुंभांची स्थापना करणें. ) बज्रवैहुर्यमाधि-क्यपुष्परागप्रवालयुक् । गोमेदकेंद्रनीलगदिरत्नद्रन्यमिनीत्यंते ॥ ९ ॥ ॐ =हां बझबेद्यांदिनवरत्न-फलशतैः । यजामि प्रीत्याहं कलशानिकः जैनस्नपनिक्रियारंभेऽमुष्टिनेन् निविल्जायादानंदजनने देशि चतुर्थमंगलकुंमं स्थापयामि स्वाहा । स्थापितेऽसिम् सोद्कानि॰ क्षिपेत् ॥ अभ्यन्यं । शांना एक अर्घ देणे. ) सत्पञ्चवांचितनुषान् कलधौतकप्यताम्रारकूटघटितान् पयसा सुपूणांन् चेनं ॥ शाशिष्ठभाकुंभद्धिप्रपूर्णं सह्व्युगंधैः पारिमिश्रितं तं । सानंददानं जिनपाभिषेके पयेऽहं दिशि वायुदेशे॥ ५॥ ॐ -हीं कों खेतवर्णविनिर्मितं अष्टयोजन॰ खेतनामं

नाक्षिकेराम्रनारंगकद्त्यामळकोफलं। अत्यच्छुभफलं सर्वमुच्यते फलकुंभकं ॥ १०॥ ॐ न्हीं निक्षेपणं ॥ (या मंत्राने नवरत्न घालणें, कानडीमार्षेत याला कळसगाणकी म्हणतात.)

नोवटी ॥ ११ ॥ ॐ न्हीं माघवीमाष्टिकादिपुष्पस्थापनं करोमि स्वाहा । पुष्पस्थापनं ॥ (या नाळिकेरादिमलस्थापनं करोमि स्वाहा ॥ फलस्थापनं ॥ (या मंत्राने कलशावर ठेवलेल्या फलाची स्थापना करणें. ) माधवीमिष्ठिकाजातिकेतकीनवमाष्टिका। पाटलीकरवीरादिसमनःसम-मंत्रानं कलशावरील फुलांची स्थापना करणे.

## ॥ अथ पीठारोपणवियानं ॥

हंत्अभूणां। मोक्षं मंक्ष्वाहक्षोः प्रथमामिव कृतं तस्य सोपानमुखैरारोहाम्युद्यदुद्धध्वानिपिहितादेशा-स्यानकं ह्यानपीठं ॥ १ ॥ ॐ -हीं स्वस्तेये पीठमारोपयामि स्वाहा । पीठमारोपणं ॥ ( या मंत्राने पूतार्धेचंद्रोपमा ॥ यत्तीर्थंकरजन्ममज्जनजलैः पिठं पवित्रीकृतं । तन्मत्वा जिनमज्जनोचित्रिद्धे स्वाहा । श्रीपंदिस्था-स्नानेच्छा पीततापश्चमरतिरजेसां नैव भावाहेतां सां श्रद्धाछः स्थापनायां विहितमतिरहं स्थापना-पीठारोपण करणें. ) यन्मेरोगिरिशेखरस्य शिखरे घत्ते तिरीटश्रियं । यत्संपर्कमवाष्य पांडुकशिला पीठं मया स्थाप्यते ॥ २ ॥ ॐ -हीं अहँ ६मं ठठ श्रीपीठस्थापनं करोमि पनं ॥ (या मंत्राने पीठस्थापना करणें, )

ॐ न्हीं पंचमेरुश्यितशाश्वताजीनार्वेबा अत्रावतरतावतरत संगोषट् स्वाहा। ॐ न्हीं पंच॰ अत्रा ॥ १ ॥ श्रीखंडसारेण विलेपनेन कपूरसत्कुंकुमामिशितेन । यः शाश्वतो० ॥ ॐ हीं पंचमे० ॥ | तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ हीं पंच॰ अत मम सिमिहिता भवते २ वषट् स्वाहा । आहा-मंदरो नाला विखन्माली च पंचमः ॥ १ ॥ | पंचसवच्छे: प्रशामयैवी जिनमायजे तं ॥ ॐ व्हीं पंचमेरुस्थिताजिनर्षिबेस्यो जलं निवंयासि स्वाहा नस्यापनसन्निधीकरणं ॥ मंदाकिनीतीर्थजलैः सुगंधैः सुवर्णभंगारभ्रतीर्वेशुष्टेः । यः शाश्वतो मेरुषु । अक्षतान् ॥ ३ ॥ मंद्रारसत्केताक्रेचंपकाद्यैः पद्मप्रसूनैः सुरमित्वसारैः यः शाश्वतो ।। ॐ ही। (गंधं ॥ २ ॥ सुगंघक्षाल्यक्षतशुञ्जपुंजैः पुण्यांकुरैद्धिंतरीरिवोचैः । यः शाश्वतो॰ ॥ ॐ पंचमे़ पंचमे॰ ॥ पुष्पं ॥ पीयूवापेंडीरिव मोद्काचैः पकालशाल्योद्नसालेवेंचैः । यः शाश्चतो॰ । ॐ हीं पंचमें वहं ॥ ४ ॥ कपूरजातैष्ट्रतजैमेनोज़ैः सुवर्णपात्रोज्वलरत्नद्वीपैः । यः शार्थती ॥ ॐ न्हीं पंचमेहास्थताजिनाविबेन्यो द्वीपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ५ ॥ मुस्तिन्धकृष्णागहसारधूपैः कपूरसमंदनहचगंघैः। यः शाभतो मेहबु पंचलच्छैः प्रशामयैनी जिनमायजे'तं ॥ ॐ चीं पंचमे ि॥ युपं ॥ ६ ॥ सीरम्यसीरम्यसुरूपकार्थमुणाधिकेः सीढफलेमेनोज्ञः । यः शास्त्रतो ॥ ॐ हो ॥ अथ मेरुपुजा ॥ आहि: सुदर्शनो मेर्विजयोऽस्यचलस्तथा। चतुथो

जैनाचिमियतारयामि ॥ ॐ -हीं पंचमे॰ ॥ अध्ये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिकः ॥ निरतीयसुगंधि-प्रक्षालनं करोमि स्वाहा । पीठप्रक्षालनं ॥ ( या मंत्रानें पीठप्रक्षालन करणें. ) तीक्ष्णात्र-रांभृतैः । अनेकरत्नराचितस्फ्टहाटकवनघटितगंभीरघटैः ॥ निष्टप्तकांचनमयं भृहुरात्मयोनेरध्यास-॥ १ ॥ उँ न्हों न्हों न्हों न्हां नमोऽहीते भगवते श्रीमिते पावेत्रतरज्ञेन श्रीपीठ-भागानामिपेकपीठे हैरण्यगमें विद्घामि दुर्भात् । हिरणमये प्रोज्वलरत्नजालप्रोद्यंचद्चे रचिते-इचापे॥ २॥ ॐ -हीं दर्पमथनाय नमः स्वाहा। पीउदभेः॥ ( या मंत्राने पीठात्रर री पंचमे ॥ फलं ॥ स्वच्छांबुगंघाक्षतपुष्पतारैनेवबकैदीं पसुधुपवरोंः । फलैमेहाध्ये जयंतूर्यनादेमेरी-नाद्तितरासुपळव्यशुक्षि । प्रक्षाळ्यामि विधिरेप इतीह पीठमेतच्छलान्मम मनः परिमाष्ट्रकामः दर्भ टाकणे. ) श्रीमित्रिर्विमलैजेलै: सुराभिथिगंधै: शुभैत्तंडुलै: । गोरफ्लैं: कुसुभैर्लसचरुनरे-डिडीसपिंडोपमेः ॥ द्रिपेद्रीपितादेग्वधूवद्नकेधूपैजीगद्ञ्यापिभिः सच्छायैः सुरसैः फलेश्र बहुाभेः द्वयसंभारसंघबंघुरैः । स्रासिंघुसंभूतांभोभिरिव स्पर्धमानैः । निर्धृताखिळकल्मपैरभिनवांभोभिः केनिस्मेत्रीः ॥ ४ ॥ ॐ न्त्री पींठं यजाम्यह्तां ॥ र ॥ ॐ न्हीं सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राय नसः श्रीपीठाचेनं करोमि स्वाहा । 'श्रीपीठाचैन ॥ ( या मंत्राने पीठास अध्ये देणें. ) निस्तुषनिर्वणनिर्भळजळाड्शालेय-|X|| पनलतंडुले: श्रीवर्ण । विल्जिलामि श्रीपीठे त्रिलोकनाथस्य निअहं थीं शीकारलेखनं करोमि स्वाहा । श्रीकारलेखनं ॥ (या मैताने पीठांत श्री हें अक्षर पाण्यानीं ओलें केलेत्या तांदळांनीं लिहिणें. ) जलगंघाक्षतकुसुमैश्रकपदीपधूपफलिनिवहैं:।

**可** 

रवाहा। श्रीयंत्राचेनं ॥ (या मंत्राने पीठांत काढलेल्या श्रीस अर्घ्य देणे. ) जिनराजप्रतिबिंबं सकलजगद्भव्यपुण्यपुंजावलंबं । भक्या स्पृशामि परया निभूषणमिषिललोकभूषणममलं ॥ ६ ॥ अळ ही घाते वषट् प्रतिमास्पर्शनं करोमि स्वाहा । प्रतिमास्पर्शनं ॥ ( या मंत्राने प्रतिमेस कमीरेषु जिनपतिमंचामि प्रबलया भक्या ॥ ५ ॥ ॐ ची अहं श्रीं श्रीयंत्राचेनं ह

॥ अथ प्रतिमानिवेशनमंत्रः॥

लिखाम्यतोऽहेरकृतबीजराब्दं श्रीवणभुख्यं सद्केंद्रकासे: ।

अपामानंचतुष्टयं ॥ ८-॥ दूरसुल्त्तुड्ये भूभागं नभःस्थलमधिष्ठितं । परमौद्गारिकस्वांगं प्रभाताजन-मारकरं ॥ ९ ॥ चतुर्भिशन्महाश्रयुः प्रातिहायुंश्च मूषितं । मुनितियग्नरस्वगरिमाभिस्तं निषेत्रितं प्रशासिलक्षणाकीर्णास्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यात्रानलोज्ब्लं ॥ १२ ॥ तेजसा-॥ १०॥ जन्माभिषेकप्रमुख्याप्तयातिशायिनं ॥ केवलज्ञाननिर्वीतविश्वतत्वोपदेशिनं ॥ मुदाऽऽनीय निवेशयेऽस्मिन् ॥ ७ ॥ तथाबद्वेमाप्तानां देवानामधिदेवतं ।

ते संतु क॰ ॥ र ॥ तपोबनं सिन्निहिताः कृतीषात् सोत्पाटिताः कृंतलकं करेण । कर्माष्टकक्षाल-॥ | नहेतुभूतास्ते संतु क॰ ॥ ३ ॥ जगत्रयोतकरात्रयातवातिक्षयात्केयत्ववाधत्वस्यः । सत्प्राति-वः ॥ १ ॥ ये स्नापिता जन्मनि मूर्धि मेरोः शकेण दुग्धैनंबवारिपूरैः । बाल्यंगता हेमघटेः सुराणां साश्चर्षपंचकमशेषगुणस्य राज्ञः कल्याणपंचकमिदं विद्धातु शांति॥ ६॥ यः श्रीमदेरावण-याहनेन नियेशितोंऽके विघृतातपत्रः । ईशानशकेण सनत्कुमारमाहेंद्रसचामरवीज्यमानः ॥ १ ॥ मुत्तमं तेजो ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं । परमात्मानमहैतं ध्यायेन्निश्रेसामये ॥ १३ ॥ वीतरागोऽथ यो हार्याभरणांचितांगास्ते संतु क॰ ॥ ४ ॥ प्रदुग्धरज्वाकृतिकमेनाशात्तदंगपूजा मकुटानलेन । कृता शब्यादिमिः १-यादिभिरच्युदारदेवीभिरात्तोज्वलमंगलाभिः । पुरस्सरं भिरिखाष्सराभिरये नटंतीभि-हिरण्यवृधिः शकाज्ञया षण्णवमासयावत् । स्वप्नावलीढ्यमुखादवज्ञास्ते संतु कत्याणकरा जिना परैश्रंदनदेवदारैस्ते संतु क् ॥ ५ ॥ सद्रत्नबृष्टिकुसुमांजलिगंधवारिभेयारवास्त्रिद्शजातजयितिनादः सुमंगलाशीधंत्रलस्तुतीमि स्वैरं सज्ज्ञां परिचार्यमाणः ॥ ४ ॥ अहो प्रभावस्तपमां सुदूरमपि देवः स्तूयमानो मुमुखुभिः। स्वगौपवगैफळदा शक्तिसास्य हि ताद्दशी ॥ १८ ॥ स्वगीबतारेण रुपास्यमानः॥ र ॥ शेषैस्तु शक्नैजंय जीव नंद प्रसीद शश्वस्पातीत् । इत्यादिवागुच्वाणि-तप्रमोदैमुंहुः प्रसूनैरुपहार्यमाणः ॥ ३ ॥ सुरैः स्फुटास्कोटितगीतनृत्यवादित्रहास्योत्पतवाछितानि ।

₹ 500 = ब्रजित्वा प्रतिमास्वपेक्ष्यः । यः शेषसाक्षाद्द्रममीक्षितोऽहंत्र भेदनादिष्वयमात्मबंघुः ॥ ५ ॥ सिवि-

पुजापाठ

इमं निवेश्योत्तरवेदिपीठे प्राग्वत्कमेऽस्मिन् विधिनाभिषिचे ॥ ८ ॥ कुलकं ॥ ॐ -हीं अहें श्रीं सियानंद्मिति बुवाणैरालोक्यमाणोऽभिमुखागतैषी । दैवाषिभिः स्पर्धि तदेव युग्मं न भोगयुग्मैरपि संब्यमानः ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणाद्वज्ञजनेन नीला पूर्वोत्तरस्यां दिशि मेरुशुंगं । निवेश्य तत्रत्य शिलो द्घपीठे क्षीरोद्नीरै: क्षपितः मुरेंद्रै:॥ ७॥ तं देवदेवं जिनमद्यजातमप्यास्थितं लोकपितामहलं क्कीं धमेतीथाधिनाथाय भगविष्टि पांडुकशिळापीठे तिष्ठ र स्वाहा ॥ उत्तरवेदिकापीठे प्रतिमां निवेशयेत् ॥ इति प्रतिमानिवेशनमंत्रः ॥ (या मंत्रामें प्रतिमा पीठावर ठेवणें.)

## ॥ अथ प्रतिमास्थापनमंत्रः॥

श्रीनाथं श्रीवणेंऽप्रतिमं स्थापयामि जिनं ॥ २॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐ अहीं जगतां सर्वशांति ॥ (या मंत्रानेत श्रैत्यगेहात्। आनीयास्मिन् स्थवीयस्यतिविमलतमे कृत्तिमे ह्यानपीठे सन्दावे स्थापनाहंत्यति-दीपे नंदीश्वराख्ये स्वयममृतमुजः कृत्तिमं स्नाप्येयुभवि भावाहितो वा भव भव भिद्या भाक्तिका-काढलेल्यां शीवर प्रतिमा ठेवणें.) शीपाद्पमयुगलं मलिलैजिनस्य प्रक्षाल्य तीर्थजलपूततमो-कृतिविधिनायक्षयक्षीसमेतं ॥ १ ॥ प्रणमद्किलामरेश्वरमणिमकुटतदांशुखितचरणाब्जं । श्रीकामं त्तमांगं । आद्वानमंबुकुसुमाक्षत्तचंद्नाद्यैः संस्थापनं च विद्वेऽत्र च सन्निधानं ॥ ३ ॥ ॐ चाँ चाँ कुर्वेतु श्रीवर्णे प्रतिमास्थापने करोम्यहेद्भ्यः स्वाहा । श्रीवर्णे प्रतिमास्थापने

स्वाहा । श्रीपाद-हूँ हाँ हा नमोऽहत भगवते श्रीमते पविवत्रज्ञेन श्रीपार्प्रक्षालनं कर्गिमे

ष्ठाधितिष्ठ कुरु कुरु हशादं में ॥ १ ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहं पूर्वेरहें होहि तिष्ठ तिष्ठ मम्। सानिहितो भन भन संनीपट् ठठ वषाडीति कोडैः ॥ १ ॥ मंत्रैर्नमोऽहिते स्वाहांतांतैरहेतो बुधेथ-थाहिं। वार्गघाक्षतपुष्पैविद्धास्यह्वाहनादिविधीन्॥ ३॥ ॐ =हीं श्रीं क्कीं ऐं अहें अहेंपरमेष्टिन् खांते मांतमपि स्फूरं श्रुतिबलादाह्वानयामि ह्यांत्। यन्छद्वात्मिन सुप्रतिष्ठितमपि संस्थापयामीश यत् ॥ कुर्वं सर्वगमच्युपांतगमापे लक्तं विकारेः सदा । पाद्याद्येश्व पुनामि यद्विधिरसावित्येव तन्नोत्तरं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं प्रकृतिकमिष्यवधानाय प्रतिमाप्रे पुष्पांजां िं शिपेत् ॥ (या मंत्रानि प्रतिमेपुढें पुष्पांजालि कर्णें. ) भगवन् प्रसीद सपरिवार इहैबोहि परमकारुणिक । विष्टरमधिति-स्थापनं ॥ ॐ -हाँ॰ अत्र मम साझिहितो भव भव वपट् नमोऽहीते स्वाहा । साझिधीकरणं ॥ निर्मेद्रभवसमुद्दद्वाणीवतरणपोतयोः पुरतः। जिनचरणसरोरुहयोः करास्यहं पंचगुरुमुद्रां॥ ४॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐं अहीं असिआउसाय नमः स्वाहा। पंचगुरुमुद्रावतरणं॥ (या मंतानें प्रति-अत्र एहि २ संवौषट् नमोऽहिते स्वाहा आह्वानं ॥ ॐ -हीं॰ अन तिष्ठ २ ठठ नमोऽहिते स्वाहा । ॥ अथ आक्राहनादिविधानं ॥ प्रक्षालनं (या मंत्रानं प्रतिमेचे पाद्प्रक्षालन करणे. )

मेन्या पायां समोरे पंचगुरेमुद्रा करणें. ) ॐ उसहाय दिन्यदेहाय सज्जोजाताय महंपणाय संयंभुवे, अजरामरपद्पताय चउम्हाय परमेडिणे अणतचउड्याय प्रमस्हप्राष्ट्रयाय णिम्मळाय

(हा गाथामंत्र उचार करीत विनयपूर्वक प्रतिमेस हात जोडणे, अंजाल करणें व नमस्कार करणें, इत्यादिकांनीं प्रतिमचें परामषे करांवें. अरहंताय तिळोयणाणाय तिळोयपुज्जाय अझदेव्वदेहाय देवपारपूजाय परमपदाय ममत्तिहै । धाय स्वाहा। इदमुचारयन् प्रातेमां परामुषीत्॥ (

॥ अथ अध्येपाचाचमनांवेधिः॥

नामचैयाम्युन्दिर्निमेलं पद्पंकजं ॥ २ ॥ ॐ -हीं अहीत इदं पांद्यं ग्णहीध्वं २ नमोऽहीद्भ्यः गुध्युष्टी ॥ कीतिः क्षेमं सुमिक्षं सुखमिष्वलमयं स्वायुरारोग्यमैश्यं । सर्वं भद्रं भवष्टिभेवतु भव-कांतिः शांतिः प्रसादः प्रथितगुणगणो मंगलं भेदे स्थापितेऽसित् जिनेशे ॥ १ ॥ इत्याशीवृद्धि अनंतज्ञानदुग्वीयंसुखरूपं जगत्पतेः सिङ्बेङ्गिष्ट्रजीयशितिरमृतिरमीमोग्यसोमाग्यरागाः ।

ॐ र न्हीं र इवीं र इवीं वमहंसंतंषंद्रांहीहैसःस्वाहा । इति आचमनमंत्रः ॥ (या मंत्राने जल-। जगांत्रतयनाथस्य करांस्याचमनाक्रयां ॥ ३ ॥ वाहा ॥ कनत्कनकभूगारनालाद्रलितवारिभिः वारापूर्वक प्रातिमेस आचमन करणे. पचगुरमुदाः —दानी द्यातांचे तळबटे बाहेरं कंकन, त्याचे काठ एकमेकास चिरटून, बांटे एकमेकांत अडा के-वणें; व अंगत्यानी किरगळीबोटे व तर्जनीबोटानी मधली मोटे परून, अनामिसबोटे जळवन थरणे.

### ॥ अय पिंडांबतरणं ॥

नामित्रभंसापिटेश्व दभेदीपांक्रैजिले:। शाल्यक्रैरक्षते: पंचवधमाने: फलेरपि ॥ १ ॥ अखंदितमुखा-पात्रण भगवतोऽहंतोऽवतरणं करोमि सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्राण्यस्माकमक्षतानि विद्धातु भगवान्॥ स्वाहा । पुष्पाक्षताचताणं ॥ ( या मंत्रानं आंक्षळभर फुलें व अक्षता घेजन प्रतिमेच्या मरतका-मिनूतनसिताष्मनंडुलम्फुटत्कमलचंपकप्रभृतिपुष्पपूर्णांजालिः । प्रदक्षिणिमहं त्रिधा पदसरोजमान-स्तकं पुरो भगवतोऽहंतोऽवतरणं करोमि श्रियै ॥ २ ॥ ॐ -हीं क्रों बहुविघाक्षतपुष्पपितपूर्णपाणि-पासून पायांपर्यंत प्रदक्षिणारूपाने तीनदा निवाळून ठेवणें. ) हारन्माणिमयूखकोमलविलासद्वां-क्रोनिमशसितगर्पेपेहेरितागोमथैः पिंडकैः । जिनेशमबतारयाम्यय महाभिषकोयमे मुदा सुरगिरो

अ सिर्धे। तक्षा आहेता: --१ अतराळे घरछेत्या गायीच्या शेषाचे एक पिड बनवून, साधर पाढन्या मोहन्या व मधाना उन्हेन, साम्या माम्यायर द्री खोनून, प्रतिमेन्या मस्तकापासून पायाप्यैत तिनदा निमाळून ठेवणे, याळा गोमवर्षिडाबतरण क्षणगात, २ गतराळे मापीचे सेण बाळबून माजून राख करणें, ती राख सुगंध पाण्यात काठबून एक पिड करून धुने-६ ग्रीपायन्त्रप्रा ७ सिल्ळांजरूपवत्तरण. ८ फलाबत्तरण. ९ म्हिंपडाब्तरण, १० डभेदीपांकुराब्तरण. अशी गम मि।। जुन देनणे, यान्य मसमिडावतरण मणतात. ३ तादळाच्या माताने एक गिट काहन पुर्वतत् निवाद्धन रे गोमयिगिडाबत्तरण, र भस्मपिडाबत्तरण, र सास्यमपिडाब्तरण, ४ धूपाबल्यबतरण, ९ पचवधमानाबतरण है। टिनमें, भारत आरमनियाततरण सणतात. ४ सुगम धूप बाखन पूर्वतत् निताळ्न टेनमें, याळा धूपावत्त्रायतारण

स्यं सुरवरे: पुरा पुजितं ॥ १॥ ॐ हीं को दूर्वाकुराक्षतसितसर्षपयुक्तेहीरितगोमयपिडकैभेगव- | है। ॥ ४०॥ नोऽहतारवताम क्रमेस अन्यास्त

नोऽङ्तोऽवतरणं करोमि दुरितमस्माकमपनयतु भगवान् स्वाहा । गोमयपिंडावतरणं ॥ १ ॥ अस्पु- |भी भरिमतविधिद्विपता त्रिलोक ॥ ॐ -हीं क्रॉ भरमपिंडकैभंगवतोऽहेतोऽवतरणं करोम्यरमाकमष्टविध-यमानेभगवंतमिभः। निर्वतियामि तिजगच्छरण्यं त्राणं विदक्षं जगतां त्रयस्य ॥ ॐ -हीं कों कुंदें-<sup>1</sup> एभामितलग्रामयभरमपिंडेगंघांबुसेकल्लितैरवतारयामि । देवं जिनं जिनमनोजयजन्ममृत्यं तेनास्तु कमाणि भररीकरोतु भगवान् स्वाहा । भरमपिडावरतणं ॥ २ ॥ शांत्यन्नपिंडैः शरदिंद्रोचिःपंजा-दुतृमुद्धव्यवलवर्तुलोद्नापिडकैभंगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि क्षेमसुभिक्षमस्माकं करोतु भगवान् क्षणतात. ९ सोखछे एरडे सुगंधपाण्यांत बाट्टन, त्याचे चौकोनी पांच बडे बनबून, पंचरंगी करून पूर्वत्त निवा-जून ठेमणें, पाला पंचयर्धमानावतरण क्षणतात. ६ एका तंबकाति.कापराचे पुष्कळ दिवं छाबून पूर्वेबत् निवाळून ठेवणें, < पांगस्या माताचे एक पिंट बनवून, त्यानगर पिंड-या मोह-या टाक्न, स्थाप्या मांध्यावर द्वी खोब्न, प्रवेथत् निवा-याजा दीपायस्यवतरण झणतात, '७ सुगंप फुलानी म पाण्यानी आंझळ मरून पूर्वमा निवाळ्न ठेत्रणे, याठा सांख्डांज-रून ठेनणे, वाला भूमियानतरण झणतात. १० दमांचे शेंडे दिव्यावर घरून पेटब्न पूर्वत निबाळ्न ठेवणे, याला दर्म-दीपाकुरामगरण झणतात. ही दहा पिंदानतरणे पुढे सांगितलेल्या त्या संभाने प्रतिमंच्या समीवती पुर्व दिशा आदि-स्पाताण भणतात. ८ डाळित्रादि उत्तम फळे एका तककात भंक्न पूर्वमा निवाळ्न ठेवणे, 'याछा फळाबतरण' झणतात. सम्मा भागान दाही दिशेस देगीत जाने. हे चांगांडे टाझान देगांने. स्वाहा । शाल्यकापिडावतरणं ॥ ३ ॥ कर्काछेदुलवंगकुंकुमरजःखर्जुरसेव्यागहरयापेलादलनागचंद-नजटाजातीफलानां जिनं । क्षोंदैरेष निवर्तये द्रद्लकुह्वावलीलासितैः प्रत्यप्रागरुचूणंधूपपटलाज्या-सुज्वलं करोतु भगवान् खाहा । दीपावल्यवतरणं ॥ ६ ॥ प्रत्यत्रकपूरपरागभाजा जिनस्य नानासु-||वान् स्वाहा । सल्लिलंजल्यवतरणं ॥ ७ ॥ घात्रीतिंदुकपूगचोचकरणद्राक्षाकपित्यालुकैः । कर्केदु-धूपावल्यवतरणं ॥ ४ ॥ कृष्णामेहीरतैः सितैरक्षिमाकांतैवरैः पीतकैरस्भीतैरतिकोमलैः शुभत-द्रीट्यमानैः कपूरपारिद्रीपैरिव उभयपार्श्वप्रज्वलितोत्कया भगवतोऽहेतोऽवतरणं करोम्यरमाकं धर्म-रिवमलपरिपूर्णेनांजलिना भगवतोऽहैतोऽवतरणं करोमि विमलशीतलध्यानमस्माकमुत्पाद्यतु भग-गिंघांबुसंमिरितैः । सद्योरश्रमुत्स्त्रकैभैगवतस्तस्यावतारं मुद्रा । कुमैः शमीनिबहेणं जिनपलेस्तैवैधै-मानैवेयं ॥ ॐ -हीं को सितासितहरितपीतलोहितैवधिमानकैभैगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि श्रियम-रमाकं 'वध्यतु भगवान् स्वाहा । पंचवधमानावतरणं ॥ ५ ॥ बहुपभरागमणिभिर्दीपैरवतारये मनाभिनतेन । भक्तया वयं हस्तपुटस्थितेन नीरेण नीराजनकर्म कुमेः ॥ ॐ न्हीं क्रों सुरमिशिशि-संग्सांद्रीकृतैः॥ ॐ -हीं को सुगंधीभूतदिग्वधूवद्नकैरंघःकारितदिग्ववरेः कंकोलैलादिचुर्णमिश्रि-तकालगिरधूपकैभंगवतोऽहेतोऽवतरणं करोमि अस्माकमष्टविषकमाणि चूर्णाकरोतु भगवान् स्वाहा जिनाकैमहं। श्रुभज्ञानविभावमुध्वस्ताखिलदुरिततिमिरतर्ति॥ ॐ न्हीं को बहुपप्तरागमिणिभिरिव

रशतपत्रपत्रोतफो ॥ दलइमनेकं स्कुरन्महनकं लमझालकं । क्षिपासि पदप्रायोजिनपतेः प्रसूनां-जिले ॥ ॐ ही श्री क्षी ऐ अहे अहत इदं पुष्पांजलिशाचीनं गुण्हींखं र नमोऽहेद् यः [ पनसाम्रतालकद्लीखर्जुरसत्केशरैः ॥ जंब्द्राडिमबीजपूरबद्रीजंबीरपारावरैः । कुर्वेऽन्यैश्र फलैरमी-अचडवलनमस्माकं करोतु भगवान् स्वाहा । दभेदीपांकुरावतंरणं ॥ १० ॥ एतानि दश्भंगल-, हन्याणि न्यस्तानि हस्ताभ्यम्बुन्य समस्तानि वा हेर्मपात्रे न्यत्रस्थाप्यात्रतारयेत् । महाध्येस् ॥ इति समस्तनीराजनइव्यविधानं ॥ स्फुटब्रकुलयूथिकाक्र्णमाघवीमाधिका । स्फुरकुरवकारवेमा-जिनमहमघवनद्हनोद्यमी दुर्भैः ॥ ॐ -हीं कों कनत्कनककिष्यंवर्णेर्यावलमासिज्यालाज्यिकि-तासिलदिम्मु तिः पापारातिकुलोन्मूलनदहनदक्षैः निबिडनिबद्धद्भेपुलैभैगवतोऽहैतोऽवत्रणं करोसि दूर्वाकुराक्षतासितसपेष्युक्तेसीरिडकैभगवतोऽहैतोऽवतरणं करोमि सर्वस्यां वसुधां करोतु भग-यान् स्नाहा । मुर्पिडावतरणं ॥ ९ ॥ अघविषिनदहनद्भैरश्रुणैर्ग्रेळमदहनाशिषैः । अवतारयामि दृनोंकरशोभितमूर्धिभिः । जिननाथिमिहावतारये शुभमृत्स्नाकृतवर्धमानकैः ॥ ॐ हीं को । | एफल्देर्नेवस्य नीराजनं ॥ ॐ -हीं को पवित्रतरसम्त्येत्रैः कंब्बाम्रक्लैभंगवतोऽहैतोऽवतरणं करोमि अस्माकमाशाफलं संपाद्यतु भगवान् स्वाहा । फलावतरणं ॥ ८ ॥ सितसर्षपतंडुलोज्बलेबू स्वाहा । अनेकविषकुसुमांजिहः॥

नमारमे ॥ ॐ न्हीं श्री क्कीं ऐं अहैं अहित इदं जलाचीनं गृणहीध्वं र नमः परमेष्ठिभ्यो जलं निर्वपामि लाहा ॥ १॥ मदालिनादैः कर्णस्य वदतेव समुखकैः । घाणस्य सौरमेणेव गंधैरारा-कपिशकांचनकुंभसमाश्रयादिव सरोजरजःपरिषिजरैः । शुभविशुद्धसरःप्रभवैः प्रमोरमिनवांबुभिरर्च-जिनः ॥ ॐ न्हीं श्री॰ अहैत इदं गंथाचैनं गण्हीध्वं २ नमः परमात्मकेभ्यो गंधं निर्वपािम स्वाहा ॥ र ॥ शाशिकांताविमलै स्यांकुरैरिव निषिक्तभक्तिजनैः । खंडितमहन्नखंडैयंजे जिनस्य तंडुलैश्ररणं ॥ ॐ न्हीं श्री॰ अहीत इदं अक्षताचेनं गणहीध्वं र नमोऽनादिनिधनेभ्योऽक्षतान् लिंदीपेन विच्छलाद्वेष्टितांतस्तमःपटलैः । प्रत्यथिमिरिव दीपान् भक्या प्रद्योतयामि जिनमानोः ॥॥ चळचढुळचंचरीकमुदुपादपाताक्षमं क्षिपामि जिनपादयोरुपधारित्रे पुष्पोत्करं ॥ ॐ ही आं निर्वपामि स्वाहा॥ ३॥ सिताभिनवर्सिधुवारशतमिष्ठिकामालतीप्रभृत्यिखिलमंगलप्रसववासिताशामुखं अहँत इदं पुष्पाचैनं गण्हीध्वं २ नमः सर्वेन्तुरासुरपूजितेभ्यः पुष्पं निर्वपामि स्वाहा ॥ ४ ॥ अनंतमुखत्मस्य भुक्तिमुक्तिप्रदायिनः ।. प्रोक्षिपामि हविभंक्या बुभुक्षरमृताशनं ॥ ॐ -हीं श्रीं॰ अहैत इदं नैत्रेयाचीनं गणहीं ते नमोऽनंतानंतज्ञानेन्यअकं निर्वेषाभि स्वाहा ॥ ५॥ कर्पूरोप-डिंग न्हीं श्री॰ अहीत इवं दीपाचेनं गृणहीष्वं र नमोऽनंतानंतद्यीनेभ्यो द्यीपं निर्वपामि स्वाहा

पश्रालक्षणलाक्षतः। लक्ष्मांधामभवाष्ट्रवगश्रमहरच्छायाद्रमः शाश्वतीं कुला संदिशतु श्रियं सह महान्। श्रीवर्धमानो जिनः॥ ॐ हो श्रीं॰ अहत इदं अध्यविनं गृण्हीध्वं र नमः परमबक्षभयो विनष्टा-। ध्रैपेध्रीपतकाष्ट्रैरायतद्गिक्ककक्षेयंजामि जिनं॥ ॐ न्हीं श्रीं॰ अहीत इदं धूपाचीनं गणहीध्वं र नमोऽनंतानंतवीयेंभ्यो धूपं निर्वपामि निर्वणामि स्वाहा ॥ ८ ॥ मेरौ प्रागमरीरवात्र विधिनां संस्थाटय संपूजितस्तेजोराशिरशेषकरमषमु-यजामि जिनं ॥ ॐ नहीं श्रीं॰ अहीत इदं फलाचैनं गुणहीध्वं र नमोऽनंतानंतसौखेभ्यः फलं स्वाहा ॥ ७ ॥ मुरमितरसुरससुराचिरसुवर्णनारंगमातुलुंगाद्यैः । सद्योऽभिलषितफलदैः फलैः फलार्थ हिकमिभ्योऽह्ये निर्वपामि स्वाहा ॥ ९ ॥ जातीजपाब्कुलंचपकपप्पविद्योक्केतिककृतंटकपा-टलायैः । कर्पन् महत्रामितिकां सा ततोँऽजसालीन् पुष्पांजलिजिनपदोरुपधीकिये तु ॥ शांतिधारां यक्तनिर्विमितिष्यै ॥ १॥ दिगाशाः शब्द्ये युष्मानायात सप्रिच्छदाः । अत्रोपवेशातीत वो यजे वर्षे ॥ यजांगैदीपधूपैः परमजिनपतेः पादयोक्षिः परीत्य । प्रत्येकं प्रार्थयेऽहं निक्षित्वित्मधिप्रान् प्रत्येकमाद्रात ॥ २ ॥ दिक्पालकपूजांप्रतिक्वानाय समस्तहच्यक्रव्यपूणंपात्रपरमेपुरुषचरणकम्त्व्यारेव-। अथ दिक्गालकपूजा ीं।। ६ ॥ हिमहरिचंद्नजॉगकत्र्रिक्कवरशक्रादिसंभूतैः विस्तीणें स्वर्णपात्रे सिटिलमलयजैश्वारुष्पाक्षताहै: पश्रीलक्षणैलंकितः। पुष्पांजितः ॥ १०॥

ताथै पार्भतो निवेशयेत्॥ ( येथं दशदिक्पालकाच्या पूजेकारितां एका मोठ्या ताटांत जलगं-धादि पुजासामग्री घेऊन, प्रतिमेच्या चरणीं अवतरण करून एका बाजुस ठेवणें, व त्याच पूजासामग्रीने पुढें सांगितलेल्या मंत्राने दिक्पालकपूजा करणें, असे सांगितलें आहे. ) आहानादिपुरःसरप्रत्येकपूजोपक्रमाय दिक्ष पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथें पूर्वादि दाही दिशेस फुलें व अक्षता टाकणें. )

### ॥ पूर्वस्यां दिशि ॥

सबोऽईन्मखोर्ब्याः ॥ १॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधू-द्रात्रिंशह्रऋदंत-हद्नक्रिननटन्नाक्योषिन्निकायं कांत्या कैलासशैलच्छविमाछिनिकराकांतदानाम गंडं। आरुह्यैरावतं हि कुलिश्वधर इहैवागतः पूर्वकाष्टामच्या शच्या सहायं वरकनकरिचिन-चिन्हसपरिवार हे इंद्रदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा । ॐ ऑ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॐ ऑ॰ अन्न मम सन्निहितो भव २ वृषट् स्नाहा । आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ । अथ बालः ।

इंद्रपरिजनाय स्वाहा। इंद्रानुचराय स्वाहा। इंद्रमहत्तराय स्वाहा। अग्नये स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापत्ये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । ॐ इंद्राय खाहा। स्वाहा । अनिलाय

ीं उन्स्वीहा। सः स्वाहा। ॐ भभुवः स्वः स्वाहा। स्वधा स्वाहा ॥ हे इंष्डेव स्वगुणपरिवारपरिवृत्

मज्मागं च यजामहे शांतिभीनेत् सदा। शांतिके पौष्टिके ईदमध्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं द्यीपं धूपं चरं बल्जि फलं स्वस्तिकं तर्नकार्येषु सिष्टिदा ॥ शांतिधारां ॥ इंबाह्वानं ॥ १ ॥ गतिगृह्यतां र स्वाहा ॥ यस्यार्थं कियते पूंजा तस्य

तवने वीपधूपादिकाले ॥ २ ॥ ॐ आँ कों न्हीं रक्तवर्ण प्रशस्तेसर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहन-एपः ॥ भारवञ्ज्वालाकलापः पुरयमककुमोरंतरालं प्रयांतो । भुयात् स्वाहाप्रियोऽसिन् जिनपति-ध्यिचिन्हसपरिवार हे अमिदेव अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा शुंभज्जांबूनदामं मणिगणदिलसच्छंगमूणांयुमूढः । प्राप्ताह्वानो जपाभः करविघृतलसच्छिक्तिसभी ॐ आँ॰ अत्र मम सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं पुर्वदक्षिणस्यां दिशि

अमये स्वाहा। अनिलाय स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। मुजापतये स्वाहा। ॐ स्वाहा। भूः स्वाहा। ॐ अमींब्राय स्वाहा । आमेपीरजनाय स्वाहा । अमींब्रानुचराय स्वाहा । अमींब्रमहत्तराय स्वाहा भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे अमीष्रदेव स्वगुणपिः

॥ अय बालः ॥

वारपरिवृत इदमच्यें पार्च जर्ल गंधं अक्षतं पुष्पं द्यंपं चर्षं चर्लं पर्लं स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहं प्रतिगृद्यतां २ रवाहा ॥ यस्यार्थं॰ शांतिघारां ॥ अभन्याद्वानं ॥ २ ॥

मापवणेः ॥ अस्यामाह्यमानो मखम्वि यमराट् कुंतलोद्बुदालिः । सोऽयं दंडोद्घपाणिः प्रथ-जीमूतश्यामलांगं कलुपितनयनं कासरं चाधिरूढः । छायाजायासहायः स्कृरदुरममनोभूपणो यत् धरणी दक्षिणाशावकाशां ॥ ३॥ ॐ औं कों कीं कृष्णवर्णे प्रशस्तसबैलक्षणसंपूर्ण स्वायु-॥ दक्षिणस्यां दिशि ॥

धवाहनवधूचित्हसपरिवार हे यमदेव अत्राग्चाग्चाग्च संवौपट् खाहा। ॐ ऑ॰ अन तिष्ठ २ उठ स्वाहा। ॐ ऑ॰ अब मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं॥

### ॥ अथ बांतः ॥

भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवःस्वःस्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे यमदेव इद्मध्यंमित्यादि ॥॥ ॐ यमाय स्वाहा । यमपरिजनाय स्वाहा । यमानुचराय स्वाहा । यममहत्तराय स्वाहा । असये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भुः स्वाहा ||यस्यार्थः ॥ शांतिघारां ॥ यमाह्वानं ॥ ३ ॥

# ॥ दक्षिणपश्चिमायां दिशि ॥

धर्मध्यानाकैभीत्यांतकवरणादेशोरंतरेऽष्यैक्यदेशे। पुंजीभूतांधकारांजनगिरिसद्दरं स्यामरक्षोऽधिक्दः

यातुधानप्रधानः ॥ ४॥ ॐ आँ.कोँ -हीं स्यामवर्णं प्रशस्तासवैलक्षणसंपूर्णं स्वायुधवाहर्नवधूचिन्ह-॥ नीलांगो यज्ञभूम्यामतिनिशितमहामुद्ररच्याममुष्टिः । सोऽस्यां पायाद्पायान्निजादिशि वसुधां

सपरिवार हे नैऋतदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् खाँहा। ॐ आँ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॐ आँ॰ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आद्वानस्थापनसिन्धािकरणं ॥

# ॥ अथ बिलः ॥

मूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवःस्वःस्वाहा स्वघा स्वाहा ॥ हे नैऋतदेव स्वगु-णपरिवारपरिवृत इदमर्घिमित्यादि ॥ यस्यार्थे० ॥ शांतिघारां ॥ नैऋताह्वानं ॥ ॐ नैऋताय स्वाहा । नैऋतपरिजनाय स्वाहा । नैऋतानुचराय स्वाहा । नेऋतमहन्तराय स्वाहा अमये स्वाहा। अनिकाय स्वाहा। वरुणाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। ॐ स्वाहा

# ॥ पश्चिमायां दिशि॥

तालस्युलायतोऽथ धृतकरकाकांमोजनीनागहारो । प्रैवयाकत्परम्यं करिमकरमारुद्ध कांतासमेतः ॥ आयतो ह्यान्योमहणमाणिगणालंकतोदामवेषः। प्रत्यकाष्ठां प्रवालद्यातिरवतु पतियदिसां पाद्यपाणिः ॥ ५॥ ॐ औं कों नहीं सुचर्णवर्ण प्रशस्तात्त्रवेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधू चिन्हसपरिवार वर्षण अत्राग्च्छागच्छ गंत्रौगट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र मम सन्नि-हितो भव २ वपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं

#### ॥ अथ बलिः ॥

अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा ॐ वरुणाय स्वाहा । वरुणपरिजनाय स्वाहा । वरुणानुचराय स्वाहा । वरुणमहत्तराय स्वाहा

गरिवृत इद्मध्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चहं बलि फलं स्विस्तिकं यज्ञमागं यजा-मुनः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ मूर्भुवःस्वःस्वाहा । स्वधा स्वाहा । हे वरुणदेव स्वगुणपरिवार-

॥ पश्चमोत्तरस्यां दिश्या तर्वकायेषु सिष्टिष् ॥ शांतिघारां वरुणाहानं ॥

महे प्रतिगृद्धातां २ स्वाहा । यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिभीवेत्सवा । शांतिके पौधिके

गंध-न्धन वाहः॥ ६॥ ॐ आँ मों -हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तसर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधू चिन्हसपारिवार हे तस्वणंबणोंऽयत् वरूणंधनाष्यक्षयोः श्रीगरिष्ठां स्वां काष्ठां यागानिष्ठां परिमणितजगद्वंधुरो चंच चं व्यावदातं तुरगमुरुजवं मुष्टिसंमेर्यमध्यमारूढो वायुवेगी प्रिययुवातियुतः पाद्याप्तप्रशस्तः।

ライン=

पवनदेव अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा। ॐ आँ॰ आत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र मम सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसान्निधोकरणं

प्जापाठ

#### । अय बलिः ।

भुनः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भुभुनः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे पवनदेव स्वगुणपरिवार-अन्नये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भू: स्वाहा ३% पत्रनाय स्वाहा । पत्रनपरिजनाय स्वाहा । पत्रनानुचराय स्वाहा । पत्रनमहत्तराथ स्वाहा

# परिश्त इद्ध्यमित्यादि ॥ यस्यार्थं ॥ शांतिधारां ॥ पवनाह्वानं ॥ ६ ॥ ॥ उत्तरस्यां दिशि ॥

। अध्यासीनः कुलखीनिवहपरिवृतो न्यावृतोऽयं नु यत्र । स्वामाशां पातु शश्वद्वितारिताविभवस्तार-कुंदेंदुवोतितांशश्वतिषटळळसम्राजहंसायमानं । सौरभ्यामोदितांतभ्वमाणिविळसत्पुष्पकाख्यं विमानं कः कुछ्वेरः ॥ ७ ॥ ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशस्तासवैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हस-परिवार हे धनददेव अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा। ॐ आँ कों न्हीं सुवर्णवर्ण प्रशास्तसर्व-तिष्ठ र ठठ स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र मम सिन्नाहितो भव २ वषट् स्वाहा । आद्धानस्थापनसिन्धितिकरणं ॥ अग लक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधाचिन्हसपरिवार हे धनददेव

हिशानदेव अत्राणच्छापाच्छ संनीपट् स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र तिष्ट २ ठठ स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र शतरोनी ननेते ॥ ॐ औं में न्हीं शुअवणे प्रशस्तासर्वेलक्षणसंपूर्ण सायुधवाहनवधा चेन्हमपारिवार हे। || आकंठः कालकंठो विमलविष्यक्लालोलमीली कपर्ती। शूली व्याह्यनेऽसी धनदसुरिश्योरे-अमेकारस्कारमेरीसमदळिनिनदं पांडरांगं गर्वादं । पानेत्यामाथिरूढः शशिकरधनतः सर्भमुषाभिरामः। प्रिट्टत इंदमको पादो जाउँ मंद्रे अक्षतं पुष्पं द्रीपं घूपं कं कठि फाठे कितिकं यज्ञमार्गं यजा-मार्थित इंदमको पादो जाउँ मंद्रे अक्षतं पुष्पं द्रीपं घूपं कं कठि फाठे किति। ज्ञांतिकं प्रिटिकं चैत्रामार्थे महे अतिग्रह्यतां २ स्वाह्य ॥ यस्यार्थे कित्यते यूजा तस्य ज्ञांतिभंतेत्तदा । ज्ञांतिकं प्रीटिकं चैत्रामार्थे अमये स्वाहा। अनिलाय स्वाहा। वरणाय स्वाहा। प्रजापतये स्वाहा। ॐ स्वाहा। भुः स्वाहा। अभिलाय स्वाहा। वरणाय स्वाहा। स्वधा स्वाहा। हे धनददेव स्वगुणपरिवार- अभुः स्वाहा। लः स्वाहा। ॐ भूभुवः स्वाहा। स्वधा स्वाहा। हः स्वाहा। कः भूभुवः स्वाहा। स्वधा स्वाहा। हः अन्तिय स्वाहा । धनद्परिजनाय स्वाहा । धनदानुचराय स्वाहा । धनदमहत्तराय स्वाहा । || मम सानिहितो भव २ वण्ट् स्वाहा । आहानस्थापनसन्धिधोकरणं ॥ । पूर्वातार्य्यां हिस्स ।। ा अंग विशि मित्रकायेषु सिव्हिदा ॥ शांतिधारां ॥ धनदाहानं ॥ ७ ॥

#### ॥ अथ बलिः ॥

ईशानप्रिजनाय स्वाहा। ईशानानुचराय स्वाहा । ईशानमहत्तराय मू: स्वाहा । मुब: स्वाहा । स्व: स्वाहा । ॐ भूभुंब: स्व: स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे ईशानदेव स्वाहा । अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा, । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा लगुणपरिवारपरिवृत इदमर्घिमित्यादि ॥ यस्यार्थं क्रियते॰ ॥ शांतिधारां ॥ ईशानाह्वानं ॥ ८ ॥ ॐ ईशानाय स्वाहा

### ॥ अधरस्यां दिशि ॥

वार हे घरणींद्र अत्रागच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा । ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ आँ० फणीशः॥ ९॥ ॐ आँ मों न्हीं धवलवर्ण प्रशस्तसर्वेलक्षणसंपूर्णं स्वायुधवाहनवधा्चिन्हसर्पारे-। रक्षलक्षुणलक्षम्या हरिहरहरितारतराले मखोवी । भाष्तरसस्वितिकांको मकुटतटमणियोतिताज्ञाः आशामातगकुभस्थलकितिमहाक=छपं धूपधूम् । पद्मावत्या सहोदो जलधरपटलश्यामलं कोमलांगं अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसांन्नधीकरण । । अथ बातः ।

धरणीं इपरिजनाय स्वाहा। घरणीं ब्रानुचराय स्वाहा। घरणीं ब्रमहत्तराय

अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा

लाहा । अमये स्वाहा

ॐ धरणींद्राय स्वाहा

ह्मगुणपरिवारपरिवृत इदमध्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं चकं बलिं फलं स्विस्तिकं भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा। ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा। स्वधा स्वाहा॥ हे घरणीं ष्रदेव यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहां॥ यस्यार्थं क्रियते पूजा तस्य शांतिभेवेत्तद्रा । शांतिके पौष्टिके चैव सर्वकायेषु सिस्टिदा ॥ शांतियारां ॥ घरणींब्राह्वानं ॥ ९ ॥

#### ॥ ऊध्वायां दिशि ॥

मुगेंड्रं ॥ रोहिण्यामाधिरूढं भगवद्भिपवक्षीरगौरांशुभिश्च । चाये लक्षांकितांगं निक्कैतवरुणयोरं-तरे कुंतहर्ता॥ १०॥ ॐ आँ कों नहीं शुभवणे प्रशस्तासनैलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनवधूचिन्हस-उँह्यात्तिग्मांश्रुभिः सुस्फ्ररितानिजजटाच्छादितस्कंघगौरं । बालेंदुस्पर्षिदंध्रंकुरकलितमहाभीष्मवक्तं स्वाह्य परिवार हे सोमदेव अत्रागच्छागच्छ संवौषट् स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ ॐ आँ॰ अन मम सिन्निहितो भन २ नपट् स्वाहा । आह्वानस्र। गनसिन्नधीकरणं ॥

#### ॥ अथ बलिः ॥

अन्नये स्वाहा । अनिरुाय स्वाहा । वरणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा भूः स्वाहा ॐ मोमाय स्वाहा। मोमपरिजनाय स्वाहा। सोमानुचराय स्वाहा। सोममहत्तराय स्वाहो

भुनः स्वाहा । स्नः स्वाहा । ॐ भूभुनः स्वः स्वाहा-। स्वधा 'स्वाहा ॥ हे सोमदेन स्वगुणपारिनार-

द्यातिमतिविजयासत्कीनिल्स्मोश्र पश्चात् ॥ विष्ताविषभूपा-मेचुदुघोतदेहा । जिनपातिसंबनेऽस्मिन् व्याह्वये दिधुरंत्रे ॥ १ ॥ ॐ न्हीं क्रों प्रशासायर्गसर्वरुषण-ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सान्नि-ग्पणियानायुघयुचतिजनपरिवृता हे श्री-हीघृतिचुतिमातीवेजयाकीतिबुह्रिल्द्यश्च पश्चाहिक्कन्यका रिवृत इद्मध्यमित्यादि ॥ यस्यार्थे ।। शांतिघारां ॥ सोमाह्वानं ॥ १० अत्रागच्छतागच्छत संवोषट् स्वाहा। फुारततरतनुश्रा हालसद्घृत्युपंताः।

भवत २ वनट् स्वाहा । आह्वानंस्थापनसान्निघोकरणं ॥

हिता

ॐ स्वाहा। भूः स्वाहा। भुनः स्वाहा। स्वः स्वाहा। ॐ भूभुनः स्वाहा॥ हे दिक्कन्यकाः वरुणायं स्वाहा । प्रजापतयं स्वाहा यजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थ कियते पूजा० ॥ शांतिधारां ॥ इति दिक्कन्यकाद्वानं ॥ वास्तक |द्छन्यकानु चर्भ्यः वगणपरिवारपरिवृता इदमहर्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपं धूपं वालि स्याहा ॐ दिक्कत्यकाभ्यः स्वाहा । दिक्कत्यकापारंजनंष्यः स्वाहा । शमहत्तरेभ्यः स्वाहा । असये स्वाहा । अनिलाय

# ॥ अथ चतुर्णिकायामर्द्राह्मान् ॥

हायुघाल्याः ॥ संभूयायांतु सर्वे जिनपतिसवने भाक्तिः कतुकामाः ॥ पुण्यं पुष्यानुबंधिप्रथितगुण-गणालंकृताः सेन्येभन्याः ॥ १ ॥ ॐ आँ क्रों च्हीं प्रशस्तवर्णसर्वेलक्षणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचि-न्हसपरिवारा हे चतुर्निकायामरेंद्राः अत्रागच्छतागच्छतः संबौषट् र्षाहा । ॐ आँ॰ अत तिष्ठत संतस्ते मे भवतो भवनजविब्धा व्यंतराः स्वर्गवासा । ज्योतिष्काः स्वस्कदेवीपरिजनविभेवाश्चिन्हवा-२ ठठ स्वाहा । ॐ औ॰ अत्र मम साझिहिता भवत २ बपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनस-न्निधीकरणं ॥

#### ॥ अथ बलिः॥

रेम्यः स्वाहा । अमये स्वाहा । अनिलाय स्वाहा । वरुणाय स्वाहा । प्रजापतये स्वाहा । ॐ स्वाहा । भूः स्वाहा । भुवः स्वाहा । स्वः स्वाहा । ॐ भूभुवः स्वः स्वाहा । स्वधा स्वाहा ॥ हे चतुर्णिकायामरेंद्राः स्वगुणपरिवारपरिवृता इदमस्येमित्यादि ॥ यस्यार्थे ॥ शांतिधारां ॥ तत्परिजनेम्यः स्वाहा ॥ तद्नुचरेभ्यः स्वाहा । तन्महत्त-ॐ चतुर्णिकायामरंद्रेभ्यः स्वाहा चतुर्णिकायामरेंद्राह्वानं

# ॥ अथ इंद्रादिसर्देनताह्नानं ॥

SELEC

ल्ड्यत्दमाधिकाराः ॥ निम्नतो विम्नवर्गं पारिजनसाहिता यागभूमिं समंतात । दिक्पालाः पाल्यध्वं विधिरभिषवणे वर्धतां वर्धमानाः ॥ १॥ ॐ हीं क्रों प्रशस्तवर्णसबैलक्षणसंपूर्ण-ै भूभुनः त्वः त्वाहा । त्वधा । इंद्रादिसर्वेदेवताभ्यः पूर्णांच्यं ॥ इति इंद्रादिसर्वेदेवताह्वानं इत्येवं लोकपाला ये समाहता मयाऽधुना । सज्जासनेषु ते सर्वे सम्यक् तिछंतु सांद्राः प्रमादितमन्सा १॥ विमान् निमंतु निःशेषान् साह्यास्ते संतु ते 'मम् । सप्तथान्यैः पयःकुंडे दधे पूर्णा-लायुधवाहनवधूचिन्हसपारिवारा हे इंशाद्यः सर्वे देवता इंद जलादिकभचीनं गण्हीध्वं ( येथे या मंत्राने जलकुंडांत समधान्यांनी पूर्णाहुति करणे ) समाध्व प्राप्तसन्मानदानाः । स्थाने स्वस्मिन् ॐ भुरीनः त्वः त्वाहा । त्वधा आयात युयमेतेऽप्यमरपरिवृद्धाः हिति युनः ॥ २ ॥ । भेषकविधानं समाम्

॥ अय अक्षरमालागवम् ॥

चत्रविशाति ॥ आनम्याक्षरमालिकात्रतिमहार्बषुप्रबंधं सदा । बंधं बंघुरबंधवर्णानिकरैः प्रीत्ये करोमि कमात ॥ १ लाद्दाव्विधिचंद्रमा इति जिनेशानां प्रत्यकाक्षरभद्भिकानिरतीचारप्रमाणादितं ।

#### ॥ सम्म समळी ॥

तज्ञानपतिश्रमवजिनेशाय ॥ १ ॥ ऋबिडादिगणभरणनमितपदमहिताय । ऋविहितनुतिलसद्भि-नंद्नजिनेशाय ॥ ४ ॥ ऋस्तुतिक्रमकरणपरमगुरुनाथाय । ॡपूजितप्रमद्सुमांतेयतिनाथाय ॥ ५ ॥|| ओविकारविहितमहामतिम्रुपाश्चीय ॥ ७ ॥ अंक्ष्पपरिपूर्णजगदैकनाथाय । अः श्रवत्यक्तमद्श्रीचं-इनाथाय ॥ ८ ॥ करुणारससारकृतमत्यनंताय । खलकर्मनिरुहपटुपुष्पदंताख्याय ॥ ९ ॥ गजवै-॥ जयरत्नकोशाय । ईश्वरश्रीगणभूद्जित्परमेशाय ॥ २॥ उद्घिसमधैयाय बंध्रत्निवासाय । ऊर्जि-एकांतवादिमद्कुंजरमुगेशाय । ऐथयंबोधिन्धिपक्षप्रमेशाय ॥ ६ ॥ ओरिचतचरण्वरसुपार्थेनाथाय मधमाथ । ढछादिवाद्यरवमाहिताजनघमाँय ॥ १५ ॥ णहघातुवाच्यविरहितशांतिनाथाय । तत्ववि-यास्तोद्धिशांतिनाथाय ॥ १६ ॥ थत्यागनिमंत्रीकृतकुंयुनाथाय । दर्शनादेत्रयोजितकुंथुनाथाय चरणप्रणीतात्मश्रेयोजिनेंद्राय ॥ ११ ॥ छत्रत्रयालंकृतश्रेयोराज्याय । जन्माद्रिमीतिविरहितवासुपू-अमरनरपतिसमितिकृतपादपीठाय । आदित्यकोटिरुचिवृषमजिनराजाय ॥ १ ॥ इतिहासभागिबहु-टन्यादिकीर्तिपरिपूर्णजगदंताय । ठ्यमुखनरहितनुतिलसदन्ताय ॥ १४ ॥ डमुरासनायोगजितक-उयाय ॥ १२ ॥ झटितिनिश्रयितार्थेसुज्ञानविमलाय । जप्रक्षयीभूतकीर्तिघरविमलाय ॥ १२ ॥ रिविष्टराधिपभूतलेखाय । बङ्किरद्हरिराजसमज्ञीतलेशाय ॥ १० ॥ ङप्रस्तुतित्रिकरणभङ्गाय

== 000 000 == स्ता १७॥ धनद्विरचित्तसमवश्ररणवरनाथाय । नळिनरुचिषद्विमलारंजिननाथाय ॥ १८ ॥ पर-मपद्सुलमयमुद्माष्ट्रनाथाय । फणिपतिकृतेज्याधिपतिमहिनाथाय ॥ १९ ॥ वस्त्रादिविद्यद्मरकी-

S.TTE ?

सिंपरमेशाय । भवभारमीतिहरमुनिसुव्रतेशाय ॥ २० ॥ भहनीयगुणनिवहभूषन्मिनाथाय । यम-जलिमिमिममियाय ॥ २२ ॥ वसुघाधिपतिकोटिनुतपार्श्वनाथाय । शतपत्रपीठरंजितपार्श्व-नियमपरिकलितहद्यनमिनाथाय ॥ २१ ॥ रजतागिरिहंरहासितसितकीतिनाथाय । लिलेतगुणगुण-नाथाय ॥ २३ ॥ षड्दर्शनस्तोत्रशतवर्धमानाय । सप्तमंगीमहोद्यवर्धमानाय ॥ २४ ॥ हरिहरहि-स्वयगर्भस्तोत्रपात्राय । द्रक्षिणाधिपतिविमल्बोधवरनेत्राय ॥ २५ ॥ जातात्मने नमः । पूतात्मने

नमः। शुद्धात्मने नमः। बुद्धात्मने नमः॥ इत्यक्षरमालागवं संमाप्तम्॥ ॥ अथ सकलंकरणम् ॥

स्ययंभुवं महादेवं ब्रह्माणं पुरुषोत्तमं। जिनेंद्रचंद्रमानुम्य वक्ष्ये देवाचिनक्रमं।। इंद्रश्रेत्यालयं गत्वा दीक्ष्य यज्ञांगसज्जनः । यागमंडलपूजार्थं परिकर्माचरेदिदं ॥ १ ॥ स्नानानुस्नान्मागंतधौतवस्नो रहः स्थितः । कृतेयीपथसंशुद्धिः पर्यकस्योऽमृतोक्षितः ॥ १ ॥ दहनेश्रांवने कृत्वा दिन्यस्वागेषु दीक्ष्य शुक्रकितंकाशं प्रातिहायादिभूषितं ॥ ४ ॥ पादांतननमाद्देशं स्कूजंतं ज्ञानतेजसाः । परमात्माः च । न्यस्य पंचनमस्कारान् प्रयुक्तगुरुमुद्रिकः ॥ ३ ॥ व्युत्सर्यांगं पूरकेण व्याप्ताशेषजगच्यं ।

नमात्मानं ध्यायं जप्त्वा पराजितं ॥ ५ ॥ परिणामविशुस्त्र्यास्तपापीदाः पुण्यपुंजभाक् । ध्नस्तापाय-चयः कुर्यांजिनयज्ञांगसंविधीत् ॥ ६ ॥ झं ठं स्वरावृतं तोयमंडलद्वयवेष्टितं । तोये न्यस्यायतर्जन्या



- 5a-संरक्षीर ब्लंद इतंर इतंर इतिय रहं झं कुल्य तेनानुकानमाबहेत्॥ १॥ अर्धचंद्रघटीरूपं पंचपत्रां-ह्वीं क्वीं हं सः स्वाहा। इत्यमुत्तकानमंत्रः। अनुकानं॥ बुजाननं । नांतलांताप्तदिक्षोणं धवलं जलमंडलं ॥ २ ॥ ॐ अमृते अमृतोन्द्रने असृतवापींणि अमृतं सावय र भिवहैकवाक्यांतमुक्तोच्छ्वासं जपेलव । वारान् गाथान् प्रतिकस्य निपद्मात्मेचयेत्त्या ॥ १ ॥ पाडेक्कमामि हा वरील मंत्र ह्मणत माध्यावर शिपून घेणे. पाण्यांत ठेऊन, तेंच पाणी तर्जनी बोटानें (येथे बाजूस काढलेलें यंत, एका तबकांत

भंते ईरियाबाहियाए । विराहणाए । अणाग्ते। आइग्गमणे। णिग्गमणे । ठाणे। गमणे । चक्कमणे उचारपरसवणसे असिहाणयवियांदेपइड्रावांणेयाए । हरिद्रमामण पाणुग्गमणे । बाजुग्गमणे

व्जापाठ

# 95 == समणुमणियं। तस्स मिच्छा मे मिन् कर्णे. ) ॐ नमः परमात्मने नमोऽनेकांताय शांतये ॥ ईयांपाध प्रचलताच मया प्रमादादेके दि-स्ये कर्मणां ॥ ईयापथिशोधनं ॥ गुरुमुद्राये भूः में वं इः पोहोभ्योऽमृतैः स्वकीयप्रवहितः सिच्य-गमो उबइझायाँणं। णमो ळोषु संब्यांसाहुणं॥ ( येथे हा नमोकारमंत्र, नऊ वेळा झणून जप दुक्कडं ॥ पापिष्ठेन दुरात्मना जड्षियां मांयाविना लोभिना। रागद्वेषमलीमसेन मनसा दुष्कर्म बेहरमाणेणं । जुगुत्तरिंदिंशेणं द्हन्या । डवडवत्तिरयाए । पमाद्दोसेण पाणभूद्जीवसत्ताणं यप्रमुखजीवनिकायबाघाः। निर्वतिता यदि भवेद्युगांतरीक्षा मिध्या तदस्तु दुरितं गुरुभक्तिो मे ॥-१॥ इन्छामि भंते ईरियावहमाळोचेउं। पुब्बुत्तरद्किषणपाच्छमचउदिम् । विदिसामु णमो आइरियाणं व परिदाविदा वा किशिछदा वा। लेसिंदा वा। छिदिदा वा। सिंदिदा वा। ठाणदो वा। ठाणचक्कमणदो वा करीमे। तावकायं पंचेंदिया यितिमितं ॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेइ भवतः श्रीपादमूलेऽधुना । निंदापूर्वमहं जहामि सततं गोछिदा वा। पिछिदा वा। संघाडिदा वा। संघादिदा वा। ओदाविदा वा। जे जीवा। एइंदिया वा। बाइंदिया वा। तिइंदिया वा। चंडरिंदिया वा। तस्म उत्तरगुणं । तस्तं पायछित्तकरणं । तस्स विमोहीकरणं । णमोकारं पावकरनं । दुचरियं 'बोसरामि । ॐ णमो अरिहंतांणं । णमो सिद्धाणं । कदो वा। कारिदो वा। किरंतो वा। र्दोर्स उववादो ।

वर अ सि आ उ सा या अक्षरासह झं वं हाः पः हः हीं बीजाक्षरें लिहन पंचगुरुमुहा करणे. व निक्षित्य । तन्मुद्राप्रं शिरस्यधोमुक्मुक्त्यामृतस्तानं ॥ ( येथे किरंगली आदिकरून पांची बोटा-असे जाणांवे. ) ततः परमेष्टिमुंश्राप्रे आसिआउसायुतानि तदुपरि शं वं हः पः हः इत्यमृतवीजानि एकममयं वपुः॥ ४॥ वृत्तात्सर्विद्ददिक्कोणस्वायाद्रोभूत्रिकाकृतेः। कृष्णाद्वायुप्राद्वातैः प्रेरयेन्त्रसावा-॥ मानं खंध्यायनमंत्रमिमं पठेत्। ॐ अमृते अमृतोक्तवे अमृतवाधिषे अमृतं स्नावय २ सं २ क्वी र ब्लूर क्रांर क्रीर क्रावयर हं क्षं क्वीं हवीं हैं सः स्वाहा। (हा मंत्र अमृतकानाचा आहे अमिमंडलमध्यस्थरें नैज्वीलाशतांकुरैः । सर्वागदेशगैविश्वस्यूयमानैनंभस्वता ॥ ॐ ही नमोऽहते युभिः ॥ ज्योमन्यापिघनासारैः स्वमाष्ठान्यामृतम्तुतं । स्वे स्वं स्यायन् सजेदेवममृतैरन्यादेदुवत्॥ ६॥ स्वित्तिकात्रात्रिकोणांतर्गतरेंकं शिखावृतं । अभिमंडलमोंकारं गर्भरकाभमास्थितं ॥ २ ॥ सप्तथातुमयं देहं देहें प्राधिषां चयैः । सर्वागदेशभैदिश्वगध्यमानैनीमस्तता ॥ ३ ॥ ॐ हाँ हाँ हैं हों हा त्या मुक्रेंचे तोंड माध्यावर खालीं करून घरणें आणि वरील अमृतमानमंत्रानें अमृतसान करणें.) भगंतते, जिनभारकरस्य बोधसहस्रिकिरणैमैम कर्मेधनइब्यं शोषयामि घे २ स्वाहा । इब्यशोषणं ॥ इत्युचार्यं कमेंघनानि सारेत्। दहनं ॥ नाभिस्तु सुस्वरक्षचष्यत्राष्ट्रजांतरमहंतः । दहेब्गिपौषरुद्यान्नर-४ रं ४ हम्ल्ब्यू जं र सं र दंह र विकर्ममलं दह र दुःसं दह' र हूं फट् घे र स्वाहा

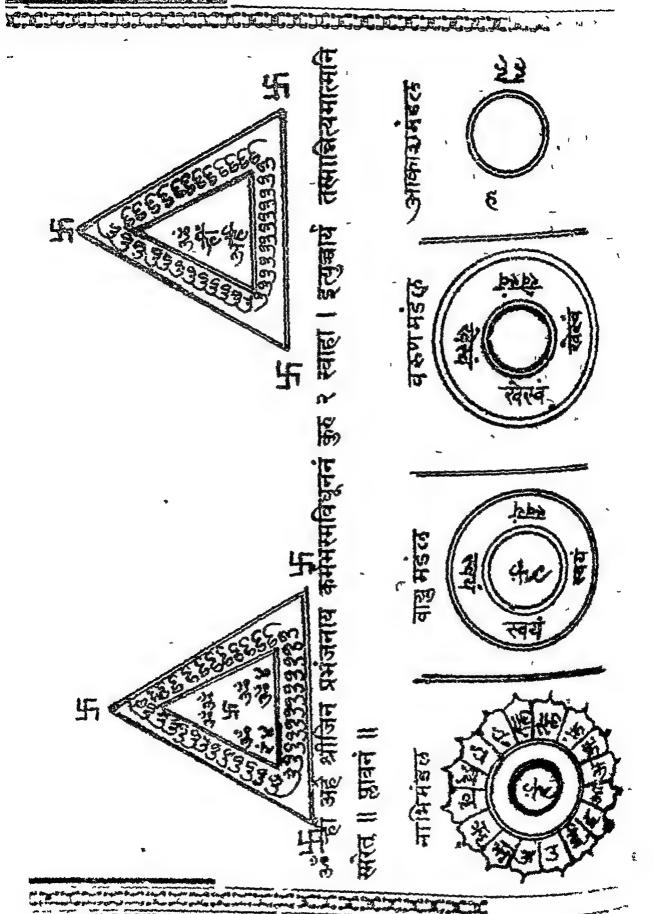

फक्त सारणांत आणून कोहींबेळ ध्यान करणे. ( हीं आमेमंडलादे पांच यंत्रे,

### ॥ अथ हक्तमंघटनम् ॥

रिवसोमसमुद्धार्थ तनमध्ये च स्वनाहतं ॥ वेष्टचार्ध करमध्ये लिखेदांत्रं काश्मीरादिस्मिथितैः

सस्वराष्ट्रिकं ॥

चंद्रप्रभाः नाहतय्त्रम्

が発力がある。

पद्मप्रभाड माइतयत्रम्



। मूलरेखात्रयस्योध्वंमत्रे च युगपत्सुधीः ॥ न्यस्यों-हामादि-संयोज्यांगुष्ठयुग्मेन व्यस्तान् स्वांगेषु विन्यसेत्॥ ॐ न्हीं ह्या दोनीं यंत्रापैकी एक उजन्या हातांत व एक डान्या हातांत लिहिणे. हस्तद्दयकनीयस्याद्ग्यालीनां यथाक्रमं। होमाब्यान् नमस्कारान् करौ मिथः।

19年至

अहै वं मं हं मं तं पं असिआउसा हस्तसंघटनं करोमि स्वाहा । हेस्तसंघटनं ॥ ( येथे यंत्र काढ-इस्तसघटन-हात् नाहणे. लेखा दीनी हातांच्या किरंगळी आदिकरून पांच बोटांच्या मुळापासून तीन रेघेवर व रोंड्यावर

पुजापाठ

क्रमानें ॐ न्हाँ णमो अरहंताणं स्वाहा, ॐ न्हीं णमो सिद्धाणं स्वाहा, ॐ हैं णमो आह-

रियाणं स्वाहा, ॐ न्हों णमो उबङ्झायाणं स्वाहा, ॐ न्हः णमो ळोएसञ्बसाहुणं स्वाहा

### । अथ कान्यासः ॥

नमस्कारमंत्र लिहून या वरील मंत्राने हात जोडणे.

रेयाणं स्वाहा शिरंसो दक्षिणे। ॐ हों णमो डवङ्झायाणं स्वाहा पीश्रमे। ॐ हः णमो छोए सन्वसाहुणं स्वाहा बाँमे ॥ पुनस्तानिमान्मंत्रान् शिरसः प्राग्मागे द्णिणे पश्चिमे उत्तरे च पूर्वी ततो वामे सर्वसाधनमस्क्राति । न्यसेतंपचाप्यम्नंबान् शिरस्येवं पुनः सुधीः ॥ ३ ॥ ॐ गमो अरहताणं स्वाहा हदेये। ॐ न्हीं णमो मिछाणं स्वाहा लॅलाटे। ॐ न्हें णमो आइ-हूँ पूर्वकमाचार्यस्तोनं शिषेस्य दक्षिणे। ॐ हों पूर्वमुपाध्यायस्तवं .पश्चिमदेशतः ॥ २॥ ॐ र इर्येछातीबर, - ४ कछाटे-कपाळाबर शुद्धे न्यसेन्नमस्कारमों-हाँपूर्वकमहैतां । पूर्वे शिरसि सिष्टानामों-हीं पूर्वा नमस्कुति ॥ १ ॥ २ करन्यास: --पुढिक मत्राने सागितबेल्या स्यानावर जोडकेळे हात ठेवणे,

५ शिरसी दाक्षणे -होक्याच्या उजया बाजुन्, १ पश्चिने-हे.क्याच्या मार्ग, ७ वामे डोक्याच्या डाच्या बाजुन्त.

स्वाहा नीमी। ॐ न्हीं णमी सिद्धाणं स्वाहा नींभेदीक्षणे । ॐ न्हूँ णमो आइिश्याणं स्वाहा नींभेवांमे । ॐ न्हीं। णमो उवझ्झायाणं स्वाहा कवचाय हे दक्षिणेंभागभुजे । ॐ न्ह: णमो ळोए सन्वसाहुणं स्वाहा अस्ताय फट् वींमभुजे ॥ ॐ णमो अरहंताणं क्ष्म्ल्न्यूं मम हद्यं रक्ष २ न्हाँ स्वाहा । सिद्धाणं स्वाहा रुळाटे.। ॐ न्हूं आइरियाणं स्वाहा शिरसी दक्षिणे । ॐ न्हीं णमे उबइझा-याणं स्वाहा पश्चिमे । ॐ न्हः णमो ळोए सन्बसाहूण रबाहा बामे । पुनरप्यमूनेब मंत्रान् शिरमध्ये हिस्टर्य दुष्टं निवारय २ अस्त्राय ८ शिरमधे—होक्पाच्या मध्यमार्गा, ९ नाभी- बेबीबर, १० नामेदिक्षिणे—बेबीच्या उजव्या बाज्वर, ११ नामेनीमे डाव्या त्पूर्वीदियुच किन्यसेत्॥ इति हितीयांगन्यासः॥ भुजयुग्मे च नाभौ च पार्श्वयुग्मे तृतीयके। विन्यासकमी वारे द्वितीयके ॥ १ ॥ ॐ चाँ णमो अरहंताणं स्वाहा शिर्मध्ये । ॐ चाँ क्रमेण विन्यसेत् इति प्रथमांगन्यातः ॥ प्राप्भागे शिरसो दक्षिणे पश्चिमे तथा । वामे उँ णयों सिव्दाणं हाल्डेच्ये सम शिरं रक्ष २ -हीं स्वाहा । उँ णमो आइरियाणं वज्राणि हयनाह्मतनुन्यासं क्र्यन्मित्रेण मंत्रवित् ॥ १ ॥ ॐ न्हाँ णमो अरहंताणं मम शिखां रक्ष र न्हें स्वाहा । ॐ णमो उबइ्झायाणं उरल्ड-धुं मम रहा र न्हीं स्वाहा ि ॐ णमो स्रोए सन्वसाहूणं हम्त्न्यीं मम नाम्ए, १२ दिभिणमामसुज्ञे-डजन्मा भुजामा, १३ मामगुने-हान्या मुजाना. फट् न्हः स्नाहा ॥ इति तृतीयांगन्यासः ॥

# । अय अंगन्यासमेदः

告 YES) निवेशवेत्॥ १॥ असि र सा एतानि पंचाक्षराणि तर्जन्यंगुल्यां संस्थाप्य कूटबीजानि॥ (अ सि आ उ सा ही बीजाक्षरें डाब्या हाताच्या तर्जनी बोटावर लिहून, तें बोट सरळ करून पुढें सांगितलेल्या ने पूर्वादि दाही दिशेस कमानें दाखबीत जाणें.) आँ हाँ क्षाँ पूर्वे। ई न्हीं क्षीं अमौ। हैं यमे। कें हें कें नेक्रेते। एँ हैं कें वरुणे। ऐं हों क्षों वायब्ये। आं हों क्षों कुबेरे। परविद्यान् स्पोटय र सहस्रखंडान् कुरु र परमुद्रां छिद र परमंत्रान् भिद् र क्ष फट् स्वाहा। क्विनिष्टानि कमीणि केनांप्येनानि विन्यसेत् ॥ १॥ ॐ नमोऽहेते सर्व रक्षः क्षिपेत् ॥ इति सकलीकरण विधानं अनेन पुष्पाक्षतं सप्तवारान् प्रजाप्य परिचारकाणां शांषेषु क्षिपेत् ॥ इति अक्षता येथे "ॐ नमोहीत सर्व रक्ष र हूँ फट् स्वाहा" ह्या मंत्राने | प्वांदिदिस रक्षार्थं दशस्विप । ७ वेळा मंत्रून, परिचारकाच्या माध्यावर टाकुन परिचारक नेमणे. आ उसा एतानि पंचाक्षराणि तजंन्यंगुल्यां संस्थाप्य । क्रें हें से नेक्रो । एं हें कें वरणे । ऐं । अं हः सः भूतले । आः हों सीं आकार अः हो ह फट् किरीट घातय २ इत्यादि मंत्राने सर्वविद्योपश्मनार्थ तथा बामप्रदेशित्यां न्यस्य पंचनमस्कृति। अनेन सिद्धार्थानिभिमंत्र्य महामनाः हुं फट् स्वाहा। नारकरक्षः ॥ (

जापाट

# ॥ अथ्य जिनयज्ञिविधान ॥

सुजातजातीकुमुदाबजकुदमंदारमहीबकुलादिपुष्पैः। मत्ताछिमालाम्लोर्जिनेंद्रपादार्गिवद्ययमंचेयासि॥ 🎚 शीं अहैं परमब्रग्रणे अनंतानंतज्ञानशक्तये जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ कारमीरकुष्णागिकगंध-अहँ परम्ब्रह्मणे अनंतानंतज्ञानकाक्ये गंधं निर्वपासि रवाहा॥ २॥ आमोदमाधुर्यनिद्यानकुंद्रशीद्ये-भ र्थजारां थारा वरांभोजपरागसारां। तीर्थंकराणामियमंधिपीठे स्वैरं छाठित्वा त्रिजगत्पुनातु ॥ ॐ -हीं॥ शुंभत्कलमाक्षतानां। पुंजैः समक्षीरेव पुण्यपुंजैविभूपयाग्यंधिभुवं विभूनां॥ ॐ -हीं॰ अक्षतान्॥३॥ ॥ सारकपुरपौरस्त्यविकेषनेन । निस्भौसौरभ्यगुणौह्यणेन संचर्चयाम्यंब्रियुगं जिनानां ॥ ॐ हों श्रीं विद्यामि सहिलमलयजनुसुमैः संपूर्णपाणिपानेण । आङ्वाहनस्य करणं स्थितिकरणं सनिधीकरणं स्वाह्म।। आह्वाहनं स्थापनं सक्षिधीकरणं॥ आह्वाहनादिपुरःसरं पूजां कुर्यात्॥ व्योमापगा नमती-डान्न स्वस्थाने तिष्ठ २ ठउ नमोऽहीते स्वाहा । ॐ =हीं ममात्र साश्निहितो भव २ वपट् नमोऽहीते। ॐ ऱ्हीं॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ नानाररीव्यंजनदुग्धतापिः पकान्नशाल्यन्नद्धिसक्यं । यथाहेहेमादि-स्वलोंकानेकिक्वतीं ज्ञानधाम्नां । दीपवातैः प्रोज्बल्किकालैः पादांभोजक्ष्व्यवोतयामि ॥ ॥ १॥ ॐ न्हीं श्री हीं ऐं अहें अत्र रास्थाने एहिं १ संनीपट् नमोऽहींने स्वाहा । ॐ न्हीं० सुभाजनस्थं जिनकमात्रे चरमचैक्क्क्रीम ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ चर् ॥ ५ ॥ लोकाचिनागहेतां भूभेवः

प्जापाठ

विमलोऽनंतज्ञानशाक्तिरनंतजित् ॥ धर्मो धर्मोद्यो नित्यं शांतिः शांतिकियाप्रणीः ॥.४ ॥ 🎚 कुंथुः कुंध्वादिसुदयः सुरप्रीतिरस्यभुः । मिष्ठिमेह्रजयो महः सुवतो सुनिसुवतः ॥ ५ ॥ नामि-मा ॐ हीं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ श्रीखंडादिइव्यसंदर्भार्मेरव्यबूमामोदितस्वर्गवर्गेः । घूपैः पापव्यापदुच्छे-गामकपित्थपूर्वैः। हद्घाणनेत्रोत्सवमुद्रिराद्रः फलैभैजेऽहत्पद्पप्युग्मं ॥ ॐ न्हों० ॥ फलं ॥ ८ ॥ कृतोऽनंता भूतमन्ताविभिः समा । पुष्पांजिष्यदानेन सत्कृताः संतु शांतये ॥ पुष्पांजिष्टः ॥ इति। इषमो वृषलक्ष्मीवानजितो जितदुःकृतः । शंभवः संभवत्कीतिः साभिनंदोऽभिनंदनः ॥ १ ॥ सुमितिः नेमत्सुरासारो नेमिनेमितपोरथी। पार्श्वः पार्श्वस्क्रद्रोनिः सन्मतिः सन्मतिष्रियः॥ ६॥ एते तीर्थ-हिं समित्री नहें त्यामिनां धूपयामिक्शा ॐ चीं ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलोत्तमैद्धिममातुर्छेग्नारंग-॥गंधादिइन्यसिष्टार्थदूर्यानंबावर्तस्वस्तिकाबौरानिबैः । हेम्नः पात्रे प्रास्थतीर्वेश्वनाथं प्रत्यानंदा-सुमतिः पद्मप्रमः पद्मप्रमः प्रमुः। सुगिष्यः पार्श्वतिचिच्यु बंद्रव्यमासतः ॥ २ ॥ पुष्पद्तस्तु पुरं पेषुः शीतलः शीतलोदितः । श्रेयान् श्रेयासिनां श्रेयान् वासुपूज्यः सुपूजितः ॥ ३ ॥ विमलं भुंगारनालकोद्यांतां विनम्होक्यांतये ॥ शांतिषारां करोभि स्वाहा ॥ १० ॥ पुष्पांजितः ॥ ११ ॥ दृस्वेमुत्तारयामि ॥ ॐ चृं ॥ अध्यं ॥ ९ ॥ ततो जिनेंद्रपाद्ति वारिधारां निपातये । जिनयज्ञविधानं ॥

# ॥ अथ अहं इतिविधानं ॥

दिन्यैः सिस्ननतीस्या वनतरं पूत्वा परं दीक्षया भुंके शुस्रनिजात्मसंविद्मृतं स त्वं स्फुरस्येष यह सम्बत्रे गृहे जनियतुः प्रागेव र्शकाज्या षण्मासाज्ञवचारुरानकनकं वितेश्वरो वर्षति । मात्यवी मणिगिभिणी सुरसरिन्नोरीक्षिता षोडशस्त्रमेक्षोमुदितां भजेति जननीं श्रीदिक्कमायोंऽपि तां ॥ १ ॥ नः 🍴 रे ॥ सम्यग्दाष्टिकृशाकुराव्रतशुभोत्माहेषु तिष्ठन् कचित् धर्मध्यानबलाद्यत्नगलिता आयु-स्रयः सप्तमे । दृष्टिमा प्रकृतिः समातपचतुर्जातित्रिनिद्राष्ट्रिधाश्वभस्थावरसूक्ष्मतिर्यगुभयोद्योतं क्पायाष्टकं ॥ ४ ॥ क्रेब्यं खैणमथादिमेन नवमे हास्यादिषद्कं वृतं क्षिप्तोदीचपृथक्टतादि दशमे लोमं कषायांतकं । निद्रां सप्रचलामुपांत्यसमये हाग्विप्तविघं चतुर्दीपं च क्षिपते परेण चरमे शुक्केन सोऽहंन्नासि ॥ ५॥ इन्यं भावमयादिसूक्ष्ममाधियन्नुक्तावितकैः स्फुरन्नर्थन्यंजनमंग-(A) सीघमेंऽकानेबेशितं सुरगिरि नीलाऽभिषिच्यांबुना संयोज्योपवरत्यजसमसमैभोंगैः सभासैः पुनः ॥२॥ किंकुवाणिसुरंब्र्नुंद्विषयानंदाद्विरक्तः स्तुतो यो ठौकांतिकनाकिभिः शिविकया निष्कस्य गेहान्महैः प्रछनं जननीमुपास्य शयनादानीयं शच्यापितं यं नत्वा सचतुणिकाय्विबुधः श्रीमत्करीद्राश्रितः वाणुशं पर्शुना छिंदन्यतीष्वस्यति॥ ६॥ क्षुण्णे मोहारिपौ भजञ्चरुयथाख्याताधिराज्यिशियं लैरिप पृथक्तवेनापि संकामता । कर्माशाशनवास्थितेन मनसा प्रौढाभंकोत्साहकौत्कंठेन

पुजापाठ 🕌 स्वात्मीन निविचाराबेळसत् पूर्वोदितार्थिष्रितः । स्वच्छेदोच्छळदुर्बळोज्बळाचिदानंदैकभावोद्र छच्छे-||पारिवजवैभवस्फुटमासि त्वं नाथ निर्मथराट् ॥ ७ ॥ विश्वेश्वयीविवातिवातिदेतजोच्छेदोद्रतानंतदक्-त्रयक्तवादिगणैविभाति स भवानवापितो व्याजगात् ॥ १२ ॥ मुक्तिशीपारंभ्रिनिभंरचिदानंदेन सहांच्छनं श्रीमत् लत्कंमपद्मयुग्मसततोपास्तौ नियुंक् शुभैः। यक्षद्वंद्रमवश्यमेतद्वितैः प्राचैरिदा-येनो हिंशतं देहं दाक् स्वयमस्थितंहतिछटिद्वामेव मायामच । ऋत्यामीद्रतिरीटपात्रकयुतेः श्रीचेदना-धैमेंदा संस्कृत्वाभ्युषयांति भक्त मुबनावीचाः स जीयान् प्रभुः ॥ १३ ॥ इत्यं बाह्यमथांतरं जिन पवीपित्रसवाद्राणि सुभगं मत्यीयुरुचे:कुलं ॥ ११ ॥ वेदोनान्यतरेण तीर्थकुद्माष्य्याद्शार्यतीमे निः कृत्य प्रकृतीरन्त्तमसम् विष्वित्रिया ध्यानतः । यः प्राप्तो जगद्यमेकस्मयेनोध्वंशमात्माष्टिभिः पंचशः षट् षट् संहननाकृतीः सुरगती सस्वानुपून्यभिंखे । खबज्ये परंघातकागुरुल्बू छ्वासोपवाता-|| कुर्जाणोऽतिरायैः पुनास्यपि पश्चन् संप्रातिहायष्ट्रिकैः ॥ ८ ॥ देवान्यितिवशेषसंन्यवहते न्यत्तेष्टि-यशोऽनादेयशुभसुस्वरस्थिरयुगं स्पर्शाटकं निर्मितं॥ १०॥ ज्यंगोपांगमपूर्वेदुभंगयुते प्रत्येकंनीचैः कुछे वेसं चान्यतमं क्रिसप्ततिमुगंतेऽमूरयोगक्षणे । आदेयं सिन्जानुपूर्विचुगती पंचाक्षजाति यशः नींधनैदेवेंद्रेरिप मान्यवीशवमुदोट्येष्याद्रिरीशिष्यसि ॥ ९ ॥ ्ह्रौ गंधौ रसवर्णवंधनवपुः संघातकात् संविद्यीयेमुखारिमकक्षिजगताकीणे सद्स्यास्थितः । जीवन्मुक्तिमुपींद्रचकमहितस्तीथं चतुर्किशता

[है] पते रूप शिलादो शुभे साकारे यदि वा परत्र विधिवत् संस्थाच्य नित्यं महेत्। दीर्षं जीवितमु-द्घमर्थममितं संतानमुद्यत्सुखं न्याप्ताशाधरमभ्नुतेऽत्र च यशो दिन्याः श्रियोऽमुत्रतः ॥ १८ ॥॥ श्रेयोमागानिभिज्ञानिह भवगहने जाज्वलिद्दुःखदावरकंदे चंक्रम्यमानानातीचाकितामिमानुष्टरेयं वरा-कान् । इत्येवाहंत्पदानुत्रहरसिवलसन्दावनोपात्पुण्यान् प्रकांतैरेव वाक्यैः शिवपद्मुचितैः शारित (येथे श्रीजनप्रतिमेस एक अर्ध्य देऊन पुढे लिहिल्याप्रमाणे स्तृति करणे.) अहेत्प्रतिष्ठारंभकि-यायां पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकलकर्मक्षयार्थं भावपूजावंदनास्तवसमेतं श्रीमत्सिद्धभक्ति कायोत्सर्थ कुत्वानाद्यपि जन्म शांत्ममृतं साध्याप्यन्तिश्चितान् सहग्धीनयवृत्तसंयमतपान् सिद्धान् भजेऽध्येण वा ॥ १ ॥ अनेनाईत्यतिमात्रे सिष्टनाम्ना अध्यं दत्वा भक्या स्तुवीत ॥ तथा हि ॥ करोम्यहं। इत्युचार्य । ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिंदाणं । णमो आइरियाणं । णमे ड्यइ्झ-चतारि मंगळं। अरहंता मंगळं। सिद्धा मंगळं। साह मंगळं। केब्रिषण्णतो धम्मो प्रक्षीणे मलवमीण स्वमहिति स्वात्मप्रकाशात्मके मज्जंतो निरुपाख्यमोहिचिद्चिन्मोक्षार्थतीर्थक्षिपां मंगळं ॥ च्तारि ळोगुत्तमा । अरहंता ळोगुत्तमा । सिन्धा ळोगुत्तमा । साह्र ळोगुत्तमा ॥ अथ सिब्भाकिवियानं॥ योऽहैन् स नोऽन्यात् ॥ १५ ॥ इत्यहं ऋकिविधानं ॥ याणं। णमो ळोए सन्वसाहुणं॥

जापाठ

केशळिपण्णंतो घम्मो ळोगुत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पन्वज्ञामि । अरहंते सरणं पन्वज्ञामि । सिद्धे तित्थयराणं । जिणाणं । जिणुनमाणं । केनिक्याणं । सिन्हाणं । बुन्हाणं । परिणिब्बुन्हाणं । अंत-धरमवरचाउ-आद्यराणं कायेण। ण करोपि। अण्णं करंतीप ण समणुमण्णामि। तस्त भत्ते अङ्चारं गिडकमामि । णिदामि अच्पाणं । गरहामि अच्पाणं । जावरहंताणं । भयवंताणं । पञ्जवासं करेमि दुचरियं वोसरामि ॥ ॐ णमो अरहंताणं॰ साहूणं ॥ जपं कुर्यात् ॥ गचक्कवद्दीणं। देवाहिदेवाणं। णाणाणं। दंसणाणं। चारिताणं। सदा करेमि किरियमं सरणं पन्त्रज्ञामि। साह्र सरणं पन्त्रज्ञामि। क्वाळेपण्णंत धम्मं सरणं पन्त्रज्ञामि॥ धम्मदेसियाणं । धम्मणायमाणं । जोसु दिनेसु । दोसु समुदेसु । पंणारसकम्मामिसु । जाबरहंताणं । भयवंताणं । तिविहेण (येथे नमोकारमेत्राचा जप ९। २७। ५७। १०८ संबहीनुसार करणे. जावस्तीव ॥ अथ थोसामि दंदकं। मंते सामाइयं । सन्यसावज्जोगं पञ्चरुखामि । पारयदाणं । घम्माइरियाणं तावकायं पावकम्म यदाण

ळीयसुज्जीयवरे धम्मं तित्यंकरे जिणे बंदे । अरहते कितिसो चंदवीसं चेव केवळिणो ॥ र ॥ उस-योसामि हं जिणवरे तित्ययरे केवळीअणंताजिणे । णरप्तरळोयमहिए विहुवरयमळे महंपण्णे ॥ १ ॥

हमजियं च बंदे संभवमाभिणंदणं च सुमहं च। पडमध्पहं सुपासं जिणं च चंद्रपहं बंदे ॥ ३ ॥ सिनिहिं च पुष्फयंतं सीयळसीयंसवासुपूजं च । विमळमणंतं भयवं धम्मं संति च वंदामि सिद्धा सिर्धि मम दिसंतु ॥ ८ ॥ णमो अरहंताणं इत्यादि जमं कुर्यात् ॥ ( येथेही पूर्ववत् नमो-च ॥ ५ ॥ एवं मए आहेत्यदा विहुवरयमळा पहीणजरमरणा । चडवीसं पि जिणवरा तित्ययरा ॥ 8 ॥ कुंधुं च जिणवारिंदं अरं च मार्छि मुणिमुन्वयं च णर्मि । नंदे अरिडणोर्म तह पासं बहुमाणं में पसीयंतु ॥ ६ ॥ कित्तिययंदियमहिया एदे ळोगुत्तमा जिणा सिद्धा । आरोग्गणाणत्नाहं देतु समाहिं च मे बोहिं ॥ ७ ॥ चंदेहिणिम्मळयरा अपिचेहिअहियप्पहा संता । सायरइवगंभीरा शमाहारविस्तारधमों घौन्योत्पत्तिन्यथात्मा स्वगुणयुत इतो नान्यथा साध्यासाक्षः ॥ र ॥ स त्वंत-||| तदनुपमगुणप्रमहाकृष्टितुष्टः । सिन्धिः स्वात्मोपलान्धः प्रगुणगुणगणोच्छादिदोषापहाराद्योग्योपादान-॥ युक्या दषद् इह यथा हेमभावोपळिब्यः ॥ १ ॥ नाभावः सिक्षिरिष्टा न निजयुणहतिस्तत्त्वपो-॥ कारमंत्राचा जप करणें. ) सिद्धानुबूतकमंत्रकृतिसमुद्यान् साधितात्मत्वभावान् वंदे सिद्धिप्रांसिधी भिनै युक्तेरस्यात्मानादिबद्धः स्वकृतजफलमुक् तत्क्षयान्मोक्षमागी । ज्ञाता द्रष्टा स्वदेहप्रमितिहप-बिह्यहेतुप्रभवविमलसद्दर्शनज्ञानचर्यासंपद्धेतिप्रघातक्षतदुरितत्व्या व्यंजिताचित्यसारे: । कैवल्यज्ञानद्द-। धिप्रवरसुखमहावीर्यसम्यक्तवळिधज्योतिर्वातायनाद्यैः स्थिरपरमगुणैरङ्जतैर्मासमानः ॥ ३ ॥ जानन्

पुजापाठ

प्रयम् समस्ते सममनुपरतं संप्रतृष्यम् वितन्यम् धुन्यम् ध्वांतं नितांतं निचितमनुसभं प्रीणयन्नीश-गुरुलंघुकगुणैः क्षायिकैः शोममानः। अन्यैश्वान्यव्यपोहप्रवणविषयसंप्राप्तलिधप्रमावैरूध्वेत्रज्यस्वमा-मावं। कुर्वन् सर्वप्रजानामपरमाभिभवन् ज्योतिरात्मानमात्मा ह्यात्मन्येवात्मनासौ क्षणमुपजनयन् सन्त्वयंसः प्रवृत्तः ॥ ४ ॥ छिदन् शेषानशेषान्त्रिगळबळकळीसौरनंतस्वभावैः सूक्ष्मत्वार-यावगाहा-वात्समयमुषगतो घाम्नि संतिष्ठतेऽत्रे ॥ ५ ॥ अन्याकाराप्तिहेतुनै च भवति परो येन तेनाल्पहीनः प्रागात्मोपात्तदेहप्रातिकृतिरुचिराकार एव ह्यमूतिः। क्षुनुष्णाश्वासकासञ्वरमरणजरानिष्टयोगप्रमोहञ्जा-विशालं बुद्धि-हासन्यपेतं विषयविरहितं निःप्रतिद्दंसावं । अन्यद्रन्यानपेक्षं निरुपमममितं शाश्वतं र्जपानैरशुच्या नास्पृष्टेरीध्माल्यैन हि मृदुशयनैग्लानित्राध्ममाबात् । आतंकात्तरमावे तदुपशम-सर्वकालमुत्कृषानंत्सारं परमसुखमतस्तस्य सिद्धस्य जातं ॥ ७ ॥ नार्थः क्षुचृद्धिनाशाद्विविधरसयुते-त्रिसंस्य ॥ ९॥ अहिविह्रकस्ममुक्के अहुमुणहु अण्युवमे सिन्हे । अङ्मपुद्धिविणिविहे पिष्टियक्जे विविधनयतपःसंयमज्ञानद्दष्टिचयोसिद्धाः समतात् प्रविततयशासो विश्वदेवाधिदेवाः । भूता भन्या भवतः सकळजगति ये स्त्यमाना विधिष्टेस्तान् सर्वान् नौम्यनंतान् निजगामिष्ठरं तत्त्वरूपं पत्याधुत्रदुःखप्रमवभवहतेः कोऽस्य सौष्यंस्य माता॥ ६॥ आत्मोपादानासिङं स्वयमतिश्यवद्दीतबाधं नसन्देषजानर्थतावद्दीपानर्थक्यवद्दा व्यपगततिमिरे दृश्यमाने -समस्ते ॥ ८ ॥ ताद्दक्संपत्समेता

य वंदिमो णिष्मं ॥ १॥ तित्ययाडियरसिष्ट्रं जळथळआयासणिब्बुद् सिछ्नं। अंतयडियरसिछे असरीरा जीवघणा उवजुत्ता दंसणेण णाणेण । सायारमणायारं लब्बणमिदं तु सिद्धाणं ॥ १० ॥ उक्करसजहण्णमङ्झमोगाहे ॥ र ॥ उहुमहतिरियळोए छिन्बहकाळे य णिब्बुदे सिन्दे । उवस्पग्-ठियपिळयंकाणिसण्णे विगयमळे परमणाणगे बंदे ॥ ५ ॥ पुंवेयं वेयंता पुरिसा जे सवगासिडि-मारूढा । सेसोद्येणवि तहा झाणुवजुत्ता य तेहु सिझ्झांति ॥ ६ ॥ पत्तेयसयंबुद्धा बोहियबुद्धा य होति ते सिष्टा। पतेयं पतेयं समयं च पणिवदामि सदा॥ ७॥ पण णवदु अडवीसा चउ तिय णवदी य दोण्णु पंचेव । बावण्णहीणाबियसय पयिडिविणासेण होंति ते सिद्धा ॥ ८ ॥ अइ-सिद्धाणं ॥ ११ ॥ लोयमांमत्थयत्था चरमसरीरेण तेहु किंचूणा। गयसिह्न मूसगभ्ये जारिस-मायार तारिसायारा ॥ १२ ॥ जरमरणजम्मरहिया ते सिद्धा मम सुमित्तजुत्तरस । दिंतु वरणाणलाहं बुहजणपरिपत्थणं परमसुद्धं ॥ १३ ॥ किचा काओसमां चउरहयदोसविरहियं सुविसुद्धं । अइभ-परिविडियापरिविडिये संजमसंमत्तणाणमादेहिं॥ ४॥ साहरणासाहरणे असमुघ्घाद्दिर य णिच्बादे । सयमच्याबाहं सोख्लमणंतं अणोवमं परमं । इंदियविसयातीदं अप्पुत्थं अंचवंच ते पत्ता ॥ ९ ॥ णिरवसम्मे दीवोवहिणिब्बुदे य वंदामि ॥ ३ ॥ पच्छाडीयरसिद्धे दुगतिगचउणाणपंचचारयमे अट्टम्वा समन्पणाणदंसणवीरियसुहुमं तहेव अवगहणं। अगुरुलहुगमन्बाबाहं

बुजापाठ

निसंपजुनो जो वंदइ मो लहु लहइ सिक्सिहं॥ १८ ॥ तबसिक्र णयसिष्टे संजमसिष्टे चरिन-सेध्दे य। णाणाही दंसणाह्म य सिघ्दे सिरसा णमंसामि ॥ १५ ॥ इच्छामि भंते। सिघ्दमत्तिका-ओसग्गो कओ। तस्त आळोचेडं। सम्मणाण सम्महंसण सरमचरित्तजुत्ताणं। अडांबेहकम्स-विष्पमुक्काणं । अङ्गुणसंपण्णाणं । उहुळोयमत्थयाहीपङ्ष्टियाणं । तवसिध्दाणं । णयसिष्दाणं । दुल्लक्ष्वत्रो । कम्मल्खनो । बोहिलाहो । सुगइगमणं । समाहिमरणं । जिग्गुणसंपत्ति होट संजमासिंध्दाणं । चारितासिंख्नाणं । भातिष् णिञ्चका ठमञ्चिमि । पूजेमि । बंदाामि । णमंसामि मझ्मं ॥ इति सिध्दमिकिविधानं ॥

# । अय स्वस्त्ययनाविधान ॥

तलिविधंगणाधिपत्यः स्वस्तीः कियामुरसकृत्परमषेयो नः॥१॥ एकांतसंशयतमोऽभिनिवेशमूल-ईत्याशीबादः ॥ अष्दानबोधनविशुष्द्विवष्ट्मान्वतामृतानुभवसंभवसंपद्येषाः । स्फूजंतपःस्फूारे-आकृष्टिं सुरसंपद्रां विद्धती मुक्तिश्रियो वश्यतामुबाटं विपद्गं चतुर्गतिभुवां विद्वपमात्मैनसां । र्तामं दुर्गमनंप्रति प्रयततो मोहस्य सम्मोहनं पायात्पंचन्मस्कियाक्षरमयी साऽऽराधना देवता ॥ यारमिलेहिपियपश्यवाचः प्रीत्योपयोग्यवप्रहा हतमारद्गाः । मृछोछिदो रजनिमोजनविजनम हग्मोहनिग्रहाविकरवराचित्स्वरूपाः । स्याद्वाद्साविद्मुतश्चवमानमावाः स्वस्तीः कि॰ ॥ २ ॥ अद्यह्-

स्वस्तीः कियासुरसकूत्परमध्यो नः ॥ ३॥ मूत्रानुसारिगमना लपनाशनात्मधर्मोगसंप्रहिविसर्ग-वपुमेंलाच्छाः । याथात्म्यद्रशंन्त्वलीनजितेष्रियाश्च स्वस्तीः कि॰ ॥ ४ ॥ सामायिकस्तवनवंदनपाप-॥ नासनगोचरेण । गोचिष्णवः सदुपयोगद्ददाभियोगाः स्वस्तीः कि॰ ॥ ८ ॥ स्वस्त्याः प्रदेशचलपुद्र-िलपाकदेहनामोद्यात्तत्त्राम्मनसस्य बीयं। कर्मागमांगमपवर्गाधया कर्गतः स्वस्तीः कि॰ ॥ ९ ॥ नामन्याजप्रतिक्रमणकायविसर्जनेषु । इन्यादिषद्कनिहतात्मम् जागरूकाः स्वस्तीः कि॰ ॥ ५ ॥ अस्नानभूशयनलोचनचेलतेकभुक्तिध्वद्ंतघवने स्थितिमोजने च । शक्ताः परीषहसहाः सहितास्त-गिभिः स्वस्तीः कि॰ ॥ ६ ॥ क्षांत्याजैवमृदुलसंयमसत्यशौचलागैरिकिचनतया तपसाऽमलेन । ब्रह्म-व्रतेन च दशात्मवृषेण भांतः स्वस्तीः क्रि॰ ॥ ७ ॥ शुध्वष्टकेन विनयांगवचोह्दीयांग्रुत्सगंभैक्षश्य-क्समयाः समश्रामित्राः बुध्यादिल्बिषमहिमानुगृहीताविश्वाः । प्रीया रसाकुलिनासिहगजाधिसेन्याः साम्यप्रतिकमपरीपरिहारशुक्रो लोभानुकृष्टिकलुपेऽकलुषे च वृत्ते । नित्योद्यता मुहुरिधिष्ठितधर्मे-योगित्वयोगविगमाश्र र्घचमकाराः स्वस्तीः क्रि॰॥ ११॥ स्वाध्यायदिञ्यहगनित्यपुरःसरानुप्रे-", क्षासमीक्षणयशीकृताचित्तदेत्याः । एकत्वतत्वसुत्तपोधृतभावनेशाः स्वस्तीः कि॰ ॥ १२ ॥ जाश्राक्जिने-शुक्काः स्वस्तीः कि॰॥ १०॥ दग्बोधसंविलितसंज्वलनाः कषायतीव्रेतगेद्यसमापगमाकमांते। म्। स्वस्तीः कि॰ ॥ १३ ॥ सूत्रे पुलाकवकुराप्रथिताः कुरीला निर्पयनामकलिताः सकलावबोधाः

वजापाठ

विभम्यस्मुदोऽहुत दिन्यशक्तिन्। बुध्यौषधीन्बलतपौरसविकियिष्टिक्षेत्रीक्रमिष्टिकालितान् स्तुमहे मह-पींत्॥ २१॥ ये केवलावधिमनःपर्यायनो बीजकोष्ठबुध्द्युजः। संभिन्नश्रोतृतया भांतश्र पद्ा-न क्षीयते चाक्रबलेऽपि भुजिते यद्गत्येषं दहतः सुराद्यः । वसंति ये धामि चतुष्करेऽपि ते जुसारयुताः ॥ २२ ॥ दूरस्पर्शनरसनद्याणश्रवणावलोकनसम्थाः । सद्द्याचतुर्दशपूर्वाष्टांगमहाानाम-त्कत्तनमधीयते श्रुतमिविच्छित्रं पठंतोऽपि च । उचैयाति न कंठहानिमाखिलं लोकं क्षमंतोऽन्यतोऽरयं-ये च त्रायं तानचेऽष्ट्रधाष्योषधीशान् ॥ २५ ॥ आध्यायंत्यक्तिलं श्रुतार्थममलं येऽतर्मेहतेऽश्रमात् तद्द-तजाः ॥ २३ ॥ प्रत्येकबुद्धवादीन्प्रज्ञाश्रवणांश्च बुध्दिन्धद्विपतीन् । तीव्रतपोऽस्तविपक्षानष्टाद्शधापि लघुविषायेषेण मृत्युं कृतां यैथुं सैष्ट्रेतदुरधमध्यमत्वयत्पाणिपात्रापितं । स्यादुभोजनमध्युदाश्विदुदिः तावाचानुगणहाति ये तहतान् कृपया सहिष्यक्षताचात्राविणः स्तौति तान् ॥ २८ ॥ बंदेऽणि-। तानीडे ॥ २४ ॥ रोगाः सर्वे विषमलामर्षज्ञ छश्वेलैः सर्वेनापि शांम्यंति येषां । सिध्दा दृष्ट्या स्यादिषत्वेन गुल्या न्यसितुं बलानि बालिनस्त्रधापि ते संतु नः ॥ २६ ॥ चराति घोरं महदुयदीमं तमं तपो घोरगुणं त्रिगुताः । ब्रह्मापि ये घोरपराक्रमाश्च ते सप्तंषाच्युत्तमसात्तपंतु ॥ २७ ॥ वाग्हष्टी कुहत्तांऽगिनां मसहिमलाविमगरिमेश्यापिवशीकृताप्रतिषातैः। प्रापिप्रोकाम्य्रहापित्वांतधीनेश्व विकिय सिंगतान् ॥२९॥ मांत्रमयक्षीणमहानुशालयः ॥ २० ॥ जंबश्रेण्यमिशिकाजलहेलमंलपुष्पवीजतंतुगतैः । चारणनाम्त्रा खैरं चरतश्र दिवा तु विक्रियर्धिद्गतान् ॥ ३१ ॥ इत्यन्यदुक्रवतपोमहिमोदितध्दीनाचार्यपाठकयतीन् जगदेकभर्तन् । वंदारुराश्रयति कामपि भावशुष्टिंद् क्षिप्रं यया दुरितपाकमपाकरोत् ॥ ३२ ॥ इति करून सिंख्दपरमेष्ठीना पंच्रांगोंने नमस्कार करणें. दोन हात दोन गुड़धे व एक मस्तिक यांना हिषित्तवनम् ॥ सिझानुत्तरेण पुष्पांजलि विकीये पंचांगप्रणामं कृयांत् ॥ ( येथे पुष्पांजलि पंचांग किंवा पंचमृष्टि हाणतात.

### ॥ अथ प्रारंभनिरूपण् ॥

ततो गुरु समाराध्य धमीचार्य द्यानिधि । यजमानः संपत्नीकः पंचमीष्टिकमानमन् ॥ १ ॥ तदा-शीर्वननं गण्ह झपानेश्य समंततः। संघट्य हस्त्युगलं गुर्णं विज्ञापयेदिदं ॥ २ ॥ भगवन्नयमा-रब्धों जिनेज्याया महाविधिः । आयज्ञांतं विधातव्यं कर्तमहीसि मे प्रभो ॥ ३ ॥ बालिक्ोिऽहं

्र धूजा करिवणाऱ्याः यजमानाने दपतिसह्, धर्माचार्य गुरूची (महारकाची) घूजा करून, पचसुष्टीन नमोऽस्तु करणे. व त्यापुढे हात जोडून पुढे सागितन्याप्रमाणे विनयपूर्वक प्रश्न करणे. मो धर्माचाय, मी मितमद आहे. महा कांहीन कळत नाहीं. पण जिनावर मिक असन्यामुळे ही महापूजा करण्यास उचुक्त झाछो छाहे. तेव्हा पूजा चाढियिणेस उपदेश करणे ते भरो. मो मन्य, तू या मबसमुद्रात्न निसटलास. कारण इंद्रसाध्यपुना करण्यास उधुक्त झाला आहेस। सणून आंता ही समेपर्यंत ब्रह्मचर्य व एकभुक्त ( एकबेळ आहार पाणी घेणें ) ब्रत वे, श्रावकाची व राजाची मर्यादा राख आपण मछ। योग्य आहां असे बोख्न सतत्व राहणे. नत्तर धर्माचायांने साजवर क्रपाळ होज्जन पुढें सागितत्याप्रमाणे ठेन, शास ऐकत जा, 'बधिवाचा सादर कर, अन्नसतपेण क्रांत जा, व त्याची मदत घे, देव गुरु शास्त्रावर मित

प्जापाठ

| न जानामि किमग्रोचितमित्रापि । तथापि भगवत्साक्षात्रसादों मां प्रचोदते ॥ ४ ॥ इति ब्रुवंत-माचायों विषेयं यष्टुपुंगनं । अनुगण्हन् हि कारण्यवागिति वदतांवर ॥ ५ ॥ भो भन्य भनवारा-किपरियागं कालुष्यं परिवर्जनं ॥ १०॥ विधिहि सर्वमितते श्रेयस्करमथोत्तमं । इत्युक्तसद्वत-भवतः शुभचेष्टितः । ब्रह्मचर्यं गृहाणैदं सैक्रभुक्तं प्रयत्नतः ॥ ७ ॥ सधर्मिणां च सन्मानं बशी-यथावकाशितं शास्त्रअवणं ध्यानमात्मनः ॥ ९ ॥ कालोचित्विचारं च जिनपूजार्थवस्तुनि । परुषो-शितरसे निकरोऽभवत्। शक्तमाध्यो यदारब्धो भवताऽयं जिनकतुः ॥ ६ ॥ भदं भूयात् सदोदार कारं सधर्मिणां । सर्वेबंधुषु सत्कारमझदानं यथोचितं ॥ ८ ॥ राजानुमननं देवगुरुभक्तिमतंदतः । किये तस्य दक्षिणहरतके ॥ ११ ॥ सौवर्ण राजतं सूत्रं पद्सूत्रमधापि वा । बिधीयात केकणं काणास कठार भाषण करूं नकास, मिळण्याजामे असतील त्या जिनसा यूजेस आणीव, आणि आतमध्यान, करीत जा

असर्ने पाहिने. याजिषयर्था असे सागितले आहे भी, द्वादशांगुलमात्रेण, सप्तांबशतितत्ताभिः । हिरिद्राकल्कमालितं कंकण, इतक्षमं ॥ याप्रमाणाने केलेल्या किनणास हुन्छर हावैण. अशा केनणास ब्रत्वधन केन ग कणतात. हे काकण क्ये र कंकण मुक्णांच किंवा चांदाचे अथवा मुताचे करणे. परंतु ते कचण १२ अगुल लांबाचे व २७ पर्राचे

याप्रमाणे उपदेश करून त्यांच्या उजन्या हातांत कंकण बांघणं, व क्लेंच त्यांच्या पत्तीच्या डाव्या हातात कंकण् बाघणे,

नतर त्याच्या मसाकाचर हात ठेवून घराकंड जाणस सांगण. याछाच प्रारम् निरूपण हाणवात.

नानावाद्यदोषे समुद्यते ॥ १२ तद्वतान्याद्दानाया धर्मपत्त्यास्तदास्य च । वामहस्ते दृढमुक्तयज्ञ-सूत्रं प्रबंधयेत्॥ १३॥ ततोऽपि यजमानस्य प्रमोद्बहतः परं। मस्तके हस्तमादाय विस्जेतं

धम्मो ळोगुत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पञ्चज्जामि । अरहंते सरणं पञ्चज्जामि । सिध्दे सरणं पञ्च-ज्जामि । साह्र सरणं पन्त्रज्जामि । केनक्रिपण्णंतो धम्मो सरणं पन्त्रज्जामि ॥ ॐ -हों शांति श्रीचेंदनावाभिमंत्रितं ॥ [ गंघ, गळ्यांत घालणेची फुलाची माळ, अंतरीय उत्तरीय बस्ने, चेंडीच्या गांठीस बांधणेची लहान माळ, मकुट, कुंडल, यज्ञोपवीत, बाजुंबंद, (भुजाचे अलंकार ) सुवर्ण-न्यस्यैवभगवत्पाद्पीठे दिन्यप्रसाधनं । कृत्वेदमाद्घेऽनादिसिध्दमंत्राभिमंत्रितं ॥ १ ॥ ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिष्दाणं । णमो आइरियाणं । णमो उवइझायाणं । णमो ळोए सन्यसाहुणं ॥ चतारि ळोगुचमा । अरहंता ळोगुचमा । सिध्दा ळोगुचमा । साहू ळोगुचमा । केबळिपण्णंतो कंकण, पोंचे, मुद्रिका, सुवर्णाचा कडदोरा, पैंझण, सुताचें कंकण व मोंजी ( तीन पद्रामें केलेली कुरु २ सर्वेशांतिं कुरु २ वषट् स्वाहा ॥ अयमनादिसिष्दमंत्रः ॥ ( हा अनादिसिष्दमंत्र होय. ) चत्तारि मंगळं। अरहंता मंगळं। सिच्दा मंगळं। साहू मंगळं। केवळिपण्णंतो धम्मो मंगळं। ॥ अथ जिनयज्ञदीशाविधानं॥ गृहंप्रति ॥ १४ ॥ इति प्रारंभनिरूपणं ॥

[में] इमीची दोसे). धा सर्व जिनसा एका ताटांत वाळ्न जिनचरणी ठेवणें व नरील सिष्ट्मं-ीत्रामें त्या सर्वे जिनसा मंत्रणे आणि पुढील सांगितलेल्या मंत्राने त्या जिनसा कमाने घारण खवपुश्चचीयेऽमुना ॥ १॥ ॐ न्हीं अहँ सः सबैकमीबिलेपनर-हतालिमा । देवाधिदेवः । सिष्ट्मंत्राने मंत्रलेले मंघ हातांत किंवा एका पानावर घेऊन त्यांत तर्जनीबोटाने (अंगठ्या-जनळच्या बोटानें ) अथवा दमांनें गंघयंत्र लिहून या मंतानें तो गंघ इमी राज्ञोजित्वरवत् क्षमं व्यतिकरं रोष्ट्रं बलाइप्यतोः । स्फूर्जिल्कुंडलकणीपुररिचतोपांतेष्र्चापित्रया मुप्ती तन्मकुटं जितायिमज्ञ-सच्छालापतिना गुणैनेविषसोद्दीणैरिवास्ति। जिनां विस्पर्शमात्रेण नैलोक्यानुग्रहक्षमाः ( पांचरण्याचे रक्ष्वयाहैहिमिरापिचोष्ट्ये प्रवेश्ये नावाच्छिरे नेह महे प्रभोरहिसिमे दिन्ये द्धे ्खर्गरमादूतीर्धारयामि वरसजः ॥ सग्धारणं ॥ २ ॥ (येथे फुलाची माळ गळ्यांत गोशीयेंग उत्तरीय पवित्रांगाय श्रीचंदनातुलेपनं। मुक्ताशेखरपट्टयोनिजकरेराकम्य करीत जाणें. ] पूज्यपूजावशेषेण ( नेसण्याचे बस्त्र ) भाजिष्णुमैतीभरे अंगास लावणें. ] रंगंगवस्त्रपरिमहः॥ ३॥ [ येथं अंतरीय । ननी नकी धारण करणे. 1 अभिष्यकतातते शुचिरची ॥ गंधयंत्रं ॥

पुजापाठ

म्यायन्वहंत्यणामोद्धारे ॥ शेखरादिविशिष्टमकुटोपयोगः ॥ ४ ॥ ( येथे शंडीस माळ बांघणे अगर् | मस्तकावर किरीट घालणे. ) प्रालंबस्त्रजिनस्त्रविराजहारं सह्शंनस्फ्ररितविस्फ्ररितात्मतेजः । ग्रेवे-गीकारः॥ ८॥ (येथं पूजकाने पूजेच्या दिवशाँ उपवार्गाचे व बहाचयींचे बत घेणे.) यकं चरणचारुमजं जिनेज्यास्जं तनोम्यमलिन्ह्रिच यज्ञस्त्रं ॥ प्रालंबसूतायुपेतयज्ञोपवीत-केयूरांगदकटकेदोलासांभी जिनेद्रमुखलक्ष्म्याः। सत्कृत्य भुजी तद्रसमुन्मुद्रयितुं करेऽपंये मुद्रां ॥ पायांत तोडे व अंगठ्या घालणें.) इदममलिनसम्यग्दर्भनज्ञानदेशवतमयचिरितात्मा कर्णिका बिह्यचर्षे । स्कुरदर्सुपवासेनाद्यरत्नवयं मे भवतु भगवदहैचज्दीक्षाविशिष्टं ॥ अहहेवयज्दीक्षां-केयूरादिभियुक्तमुद्रिकास्त्रीकारः ॥ ६ ॥ ( येथं बाजुबंद व सुद्रिका घारण करणें. ) छारिका=छवि-विछुरितं नुपुररिविचुवनोत्कदाममुखं। सारसनं वध्वांघि सकनकमुदं जिनाध्वरे विद्धे ॥ कटिसूत्रा-दिचरणोभिकाधारणं ॥ ७ ॥ ( येथे सुवर्णाचा कडदोरा व कंबरपट्टा कंबरेंत घाळणे व तसेच श्रोणियुजा जिनकतुमिति बहाबतं चोतयन् यजेऽसिन् खलु दीक्षितोऽहमधुना मान्योऽसिम तन्यम् हुप्रपयीतमज्जनरिचप्रव्यक्तरत्नत्वयं स्याताणुवतशक्तिपंचवसुविद्वभत्करे कंकणं । मीड्य-शकैरिप ॥ दीक्षाचिन्होद्वहनं ॥ ९ ॥ (येथें कंबरेस दर्भाचा कडदोरा व उजन्या हातास गृहितिः ॥ ५॥ ( येथं यज्ञोपवीत, मोत्याचा हार, कंठी, गोप वगैरे गळ्यांत घालणे.

सुताचें कंकण बांधणें. ) ॐ वज्ञाधिपतये आँ हाँ आः ऐं चें नहः श्रूँ क्षः इंद्राय संत्रीषट् ॥

प्जापाठ

ॐ -हीं णमो अरहंताणं अहंद्ग्यो नमः। ॐ -हीं णमो सिद्धाणं सिद्धेभ्यो नमः॥ परमात्म वेहोचाः प्रक्यं यांतु व्याघयो नारामाघ्रुयुः । विषे निर्विषतां यातु स्थावरं जंगमं तथा ॥ ११ ॥ ह्रादेव प्रणक्यंतु शाकिनीभूतपन्नगाः । लोके हितं ह्ये ध्यानादेतस्माद्परं परं ॥ १२ ॥ अनेनैकविद्यातिवारात्मन्यधिवासयेत् ॥ १० ॥ (येथं वरील मंत २१ वेळा मनांतल्या मनांत ह्मणणे.) ध्यानै ॥ ( येथे यां मैत्राने परमात्म्याचे ध्यान करणे. ) ॥ इति यज्ञद्रीक्षाविधाने ॥

# ॥ अथ सहस्रनामपूजा।

वयंभुव्षमः शंभवः शंमुरात्मभः। खयंत्रमः प्रमुभौका विश्वभूरपुनभेवः॥ र ॥ विश्वात्मा विश्व-विश्वेशो विश्वलोचनः । विश्वन्यापी विधिवंघाः शाश्वतो विश्वतोमुखः ॥ ध ॥ विश्वकर्मा जग-लोकेशो विश्वतश्रक्षेरक्षरः । विश्वविद्विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनीश्वरः ॥ ३ ॥ विश्वदश्वा विभुर्धाता ॐ प्रसिद्धाष्टसहस्रेद्धलक्षणं त्वां गिरांपति । नाम्नामष्टसहस्रेण तोष्टुमोऽभीष्टासिन्नये ॥ १ ॥ श्रीमान् विश्वरीयो जगत्पतिः । अनंतिचिद्धित्यात्मा मन्यंबंघुरबंघनः ॥ ६ ॥ युगादिपुरुषो बह्या पंचब्रह्म-मयः शिवः । परः प्रतरः सूष्टमः परमेधी सनातनः ॥ ७ ॥ स्वयंज्योतिरजोऽजनमा ब्रह्मयोतिरयो-जिष्ण्विश्वमूर्तिजिनेश्वरः । विश्वद्दिग्वश्वमूतेशो विश्वज्योतिरनश्वरः ॥ ५ ॥ जिनो जिष्णुरमेयात्मा

नेरयोनिजः । मोहारिविजयी जेता धर्मचकी द्याध्वजः ॥ ८ ॥ प्रशांतारिरनंतात्मा योगी योगी-भराचितः। बहाविद् बहातत्वज्ञो बह्मोचाविद्यतीश्वरः॥ ९॥ शुद्धो बुद्धः प्रबुद्धात्मा सिद्धार्थः। मिवांतकः॥ ७॥ हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूतिमित्रोऽभवः। स्वयंप्रभुः प्रभूतात्मा भूतनाथो जग-॥ सेस्रशासनः । सिन्धः सिष्दांतिविद् ध्येयः सिष्द्साध्यो जगध्दितः ॥ १० ॥ सिहण्णुरच्युतोऽनंतः प्रमविष्णुमैवोन्दवः । प्रमूष्णुरजरोऽजयों माजिष्णुधिभरोऽन्ययः ॥ ११ ॥ विभावमुरतंभुष्णुः स्वयं-रूणुः पुरातनः । परमात्मा परंज्योतिस्त्रिजगत्परमेश्वरः ॥ १२ ॥ इति श्रीमच्छतं ॥ १ ॥ सुवारिगं-द्मीध्ररः ॥ १ ॥ श्रीपतिमेगवानहैं झरजा विरजाः शुचिः । तीर्थे ऋत्केवलीशानः प्जाहैः स्नात-श्रीमच्छताच्ये ॥ १ ॥ दिव्यभाषापतिदिव्यः पूतवाक् पूतरासनः । पूतात्मा परमज्योतिर्धमाध्यक्षो कोऽमलः॥ २॥ अनंतदीप्तिर्शानात्मा खयंबुद्धः प्रजापतिः। मुक्तः शको निराबाधो निष्कलो सुवनेश्वरः ॥ ३ ॥ निरंजनो जगञ्ज्योतिर्निरुक्तोक्तिरनामयः । अचल्हरथतिरक्षोभ्यः कृटस्थाः स्याणुरक्षयः॥ ४॥ अम्रणीर्मामणीनेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् । शास्ता धर्मपतिर्धस्यो धर्मात्मा माक्षतचारपुरपैनेंबेद्यसद्वीपसुध्यवर्गैः । फलैमेहास्यैजिनपं तु भक्तया श्रीमच्छतं तत्परिपूजयामि र्मितीर्थकृत्॥ ५॥ वृषष्त्रजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुषः। तृषो वृषपतिभेत्ता वृषमांको इवः॥ ६॥ हिरण्यनाभिभूतात्मा भूतभृद् भूतभावनः। प्रभवो विभवो भास्वान् भवो

योनिजंगयोगिरियः स्तुयः स्तुतीयरः । स्तवनाहों ह्षीकेशो जितज़ेयः कुतिकेयः ॥ र ॥ गणा-विषो गणड्येद्यो गण्यः पुण्यो गुणात्रणीः । गुणाकरो गुणांसोधिगुणज्ञो गुणनायकः ॥ ३ ॥ गुणाद्गी हारो निष्कियो निष्पष्ठवः । निष्कलंको निरस्तैना निधृतांगो निराश्रवः ॥ ७ ॥ विशालो विपुल-॥ वेहोड् महाब्रह्मपदेश्वरः ॥ १० ॥ सुप्रसन्नः प्रसन्नात्मा ज्ञानधमेद्मप्रभुः । प्रशमात्मा प्रशांतात्मा॥ पुराणपुरुपोत्तमः।। ११॥ इति स्थानिष्ठशतं॥ ३॥ वागेषतंडुलळतांतहविःप्रदिपिर्पृषैः फलैबरसदृष्ये-॥ भू॥ जयोऽमृत्युरमृतात्माऽमृतोन्दवः ॥ ९ ॥ ब्रह्मानेष्ठः परब्रह्मा ब्रह्मात्मा ब्रह्मांभवः । महाब्रह्मपति-॥ पात्मा विपाप्मा वीतकल्मपः । निर्देद्यो निमेदः शांतो निमोहो निरुपष्ठवः ॥ ६ ॥ निरिनेषेषो निरा-पवित्रः पावनोऽगितिः। त्राता भिषम्वरो वयों वरदः परमः पुमान् ॥ १० ॥ कविः पुराण-ंयोतिरतुलोऽभिंत्यवैभवः । सुसंबृतः सुगुप्तात्मा सुभुक् सुनयतत्ववित् ॥ ८ ॥ एकविद्यो महाविद्यो मुनिः पितृदः पतिः। धीशो विद्यानिषिः साक्षी विनेता विहतांतकः॥ ९॥ पिता पितामहः महाशोकध्येजोऽशोकः कः खष्टा पद्मविष्टरः । पद्मशः पद्मसंभूतिः पद्मनाभिरनुत्तरः ॥ १ ॥ पद्म-गुणो=छेदी निर्गुणः पुण्यगीर्गुणः। शरष्यः पुण्यवाक् पूतो बरेण्यः पुण्यनायकः॥ ४॥ अगण्यः पुण्य-भीगुण्यः पुण्यकृत् पुण्यशासनः । धर्मारामो गुणमामः पुण्यापुण्यनिरोधकः ॥ ५ ॥ पापापेतो विपा-मिदं कृतं तत् । संपूजये वरस्थविष्ठशतं सुनाम देवाधिदेवजिनपं लमरें प्रबंधं ॥ स्थाविष्ठशताध्यं ॥

1143

||र्दि॥ पुरुगे वर्गियान् इपभः पुरुः । यतिष्ठाप्रसनो हेतुभुवनैकपितामहः ॥ ११ ॥ इति महाशतं ॥ ४ ॥ फुछवृदीनिपुलचकविभारवद्गीपभूपैः फलौवैः । जिनपतिवरमहाशतके न्नास्यनाम निमितनरसुरें पूज्येऽहं त्रिशुंध्या ॥ महाशताध्यं ॥ श्रीवृक्षलक्षणः क्षेक्षणो लक्षण्यः बुध्दबोंध्यो महाबोधिवंधमानो महस्किकः ॥ २ ॥ वेदांगो वेद्विद् युगादिजंगद्रिवः'॥ ॥ अती-गुमलक्षणः । निरक्षः पुंडरिकाक्षः पुष्कलः पुष्करेक्षणः ॥ १ ॥ सिद्धिदः सिद्धसंकल्पः वद्तांबर: ॥ १॥ अनादिनिधनो महायशा महाधामा महासत्त्रो महायुति:॥८॥ महाधैयों महाबीयों महासंपन् महाबलः । महाशाक्तिमहाज्योतिमहाभूतिमहाधृतिः ॥ ९ ॥ महा-आनिहियोऽहमिंहाच्यों महें इमहितो महान् ॥ ५। मितिमेहानीतिमेहासांतिमेहोद्यः । महाप्रज्ञो महानंदो महाभागो महाकतिः ॥ १० ॥ महामहा नहांकीतिमेहाकोतिमेहात्रपुः । महादानी महाजानी महायोगी महागुणः ॥ ११ ॥ महामहपतिः उन्तयः कारणः कर्ता पारमो भवतारकः । अगाह्यो गहनो गुह्यः पराध्यः परमेश्वरः ॥ ६। अनंति दिसेय दिस्त चित्य दिः समयधीः । प्राप्यः प्राप्य हरोऽभ्यप्रः प्रत्ययोऽयोगिप्रमोऽय्नः ॥ ७ । वेगो जातरूपो विदांवरः । वेदवेषः स्वसंवेद्यो विवेदो व्यक्तो व्यक्तवाग् व्यक्तशासनः । युगादिकृद् युगाघारो स्डलीक्रियाऽवींक्री महें श्रीडलीक्रियार्थहक् । महातपा महातेजा महोदकों महोदय: । सिंध्वात्मा सिंध्विसाधनः

याममहाकत्याणवंचकः । महाप्रभुमेहाप्रातिहायांधीशो महेश्वरः ॥ १२ ॥ इति श्रीचृक्षशतं ॥ चारुनीरगंघशालितंडुल्प्रमुखकै: । समस्प्रदीपंचूपसत्मलैमेहाध्यंकै: ॥ देवदेववीतरागसंत्रीवृक्षक शतं । अर्चयामि पापतापनाज्ञानं मुख्यदं ॥ अविक्षज्ञाताच्यं ॥ महामुनिर्महामौनी महाध्यानो महोद्यः । महाक्षमो महायति महायत्तो महामत्तः ॥ १ ॥ महावतपतिमंद्यो महाकांतिध-राधिषः। महामैती महामेयो महोपायो महादमः॥ र ॥ महाकारुणिको मंता महामंत्रो महा-यितिः। महानादो महाघोपो महेज्यो महसांपतिः॥ ३॥ महाध्नरधरो घुयों महौदायों, महि-|क्षांतो महायोगीश्वरः शमी ॥ ६ ॥ महाध्यानपतिष्यांता महाधमों महावतः । महाकर्मारिहाऽऽत्मज्ञो | महादेवो महेशिता ॥ ७ ॥ सबैक्षेशापहः साधुः सर्वदोषहरो हरः । असंख्येयः प्रमेयात्मा शमात्मा महापराकमोऽनंतो महाकोधिरपुर्वशी ॥ ५॥ महाभवान्धिसंतारिमेहामोहाक्रिसुद्नः। महागुणाकरः | उताक्। महात्मा महासंधाम महिष्मिहितोद्यः ॥ ४॥ महाक्केशांकुराः थ्यो महाम्तपतिगुरुः। गरामाकर: ॥ ८ ॥ रार्वयोगीश्वरोऽर्चित्यः श्रुतात्मा विष्टरश्रवाः । वांतात्मा धर्मतीर्थेशो योगात्मा ज्ञानमर्थगः ॥ ९ ॥ प्रधानमात्मा प्रकृतिः परमः परमोद्यः । प्रकृषणबंधः कामारिः क्षेमकृत् क्षेम-गारानः ॥ १० ॥ प्रणवः प्रणतः प्राणः प्राणतः प्राणतेश्वरः । प्रमाणं प्राणिधिदेक्षो दक्षिणोऽध्वर्युः गध्यमः ॥ ११ ॥ आनंदो नंदनो नंदो यंयोऽभिनंदनः । कामहा कामदः काम्यः कामधेनुर- िग्जियः॥ १२॥ इति महामुनिशतं ॥ ६॥ नीरैनीरजवासितैः प्रविमलैगंधैः सुगंधैबरेरसूण्णैः तशासनः । जितकोधो जितामित्रो जितक्रेशो जितांतकः ॥ १ ॥ जिनेद्रः परमानंदो मुनीदो दुंदु-वैकृतांतकृत्। अंतकृत् कांतगुः कांत्रश्चितामणिरभीष्टदः॥ १ ॥ अजितो जितकामारि रमितोऽभि-भित्वनः । महेंश्वंद्यो योगींश्रो यतींश्रो नाभिनंदनः ॥ ३ ॥ नाभेयो नाभिजोऽजातः सुवतो मनु-रुत्तमः। अमेद्योऽनत्ययोऽनाश्वानधिकोऽधिगुरुः सुधीः॥ ४॥ सुमेधा विक्रमी स्वामी द्रावृशों निरुत्सकः । विशिष्टः शिष्टभुक् शिष्टः प्रत्युयः कमनोऽनवः ॥ ५ ॥ क्षेमी क्षेमंकरोऽक्षय्यः क्षेमघ-कलमाक्षतैः पारमलैः पुष्पैः सुभक्ष्यामृतैः । दीपैधूपफलैमेहाध्यैममलं देवं यजामो वयं नाज्ञा तत्तु-मैपतिः क्षमी । अत्राह्योऽज्ञाननित्राह्यो ध्यानगम्यो निरुत्तमः ॥ ६ ॥ सुकृती घातुरिज्याहेः सुनयश्च-खदं महामुनिशतं संसारदुःस्वापहं ॥ महामुनिशतार्धं ॥ ६ ॥ असंस्कृतः सुसंस्कारः प्राकृतो सनः । सत्याशीः सत्यसंघानः सत्यः सत्यपरायणः ॥ ८ ॥ स्थेयान् स्थवीयान् नेदीयान् द्वीयान् तुराननः । श्रीनिवासश्रतुर्वकश्वतुरास्यश्वतुर्धेवः ॥ ७ ॥ सत्यातमा सत्यिविज्ञानः सत्यवाक् सत्यशा-दूरदेशिनः । अणोरणीयाननणुगुरुराची गरीय्सां ॥ ९ ॥ सदायोगः सदामोगः सदातिप्तः मिहितसम्हत । सुगुमिगुमिभूद् गोमा लोकाध्यक्षो दमीभरः ॥ ११ ॥ इति असंस्कृतदात ॥ ७ ॥ सदाशिवः। सदागतिः सदासौष्यः सदाविद्यः सदोद्यः॥ १०॥ सघोषः सुमुक्तः सौभ्यः मुखद्ः

नानैकतलहरू॥ १॥ अध्यात्मागम्यो गम्यात्मा योगविङ् योगिवंहितः। सर्वत्रगः सद्मावी समाहितः ॥ ६ ॥ सुस्थितः स्वास्थ्यभाक् स्वस्यो नीरजस्को निरुद्धवः । अलेपो निष्कलंकात्मा मँगलो मलहाऽनयः ॥ ८ ॥ अनीहगुपमाभूतो दृष्टिदैनमगोचरः । असूतों मूर्तिमानैकोऽनैको भक्तया ॥ असंरक्कतज़ाताच्ये ॥ ७ ॥ बृह्न् बृह्म्पतिवासी वाचस्पतिरदारधीः । मनीषी घिषणो घीमान् शेमुषीशो गिरांपतिः ॥ १ ॥ नैक्रूणो नयोत्ताो नैकात्मा नैक्षमंकृत् । अविशेयो प्रत-वीतरागो गतस्पृहः ॥ ७ ॥ वश्येष्रियो विमुक्तात्मा निरसपुत्नो जितेष्रियः । प्रशांतोऽनंतधामिषि-त्रिकालिविषयार्थहक् ॥ १ • ॥ शंकर शंवदो दांतो दमी क्षांतिषरायणः । अधिषः परमानंदः परा-वनमल्यजशालितिडुल्फुह्यानदीपधूपफलानिवहैः । निमितनरामराधिपदेवमसंस्कृतनामशतं प्जये क्यारेमा कृतज्ञः कृतलक्षणः ॥ २ ॥ ज्ञानगमों द्यागमों रत्नगमों प्रभारवरः । पक्षगमों जगहुमों। हेमगर्भः मुद्रशनः ॥ ३ ॥ लक्ष्मीवांस्पिद्शष्यक्षो क्हीयानिन ईशिता । मनोहरो मनोज्ञांगो घीरो गंभीरशासनः ॥ ४ ॥ धर्मयूपो द्यायागो धर्मनेमिम्नीश्वरः । धर्मचकायुधो देवः कर्महा घर्मवोपणः ॥ ५ ॥ अमोषवागमोषज्ञो निर्मेलोऽमोषशासनः । सुरूपः सुभगस्त्यागी समयज्ञः त्मज्ञः परात्परः ॥ ११ ॥ त्रिजगब्रह्ममोऽभ्यच्येस्त्रिजगनमंगलोद्यः । त्रिजगत्पतिपूज्यांधिस्त्रिलो-काप्रशिखामाणिः॥१२॥ इति बृह-छतं॥८॥ अंभःसुगंभैः सदकैर्मनोजैः पुष्पैहंत्रिभंक्ष्यविचि-

を 39 三 गृहगोचरः । सद्योजातः प्रकाशात्मा ज्वलञ्ज्वलनसत्यमः ॥ ६ ॥ आदित्यंवणी भर्मामः सुप्रभः • गागाट | विकास । युपे: सुधुसान्यितसरमत्त्रीवैदेव कुहन्नामशतं यजेऽहं ॥ बृहच्छताध्ये ॥ ८ ॥ त्रिकाल-पूर्वः कृतपूर्वामविस्तरः। आदिदेवः पुराणाद्यः पुरुद्वोऽघिदेवता ॥ र ॥ युगमुख्यो युगज्येष्ठो लग्रभः । संध्याभवभूहेंमाभत्तप्तवामीकरच्छविः ॥ । निष्टपकनकच्छायः कनत्कांचनत्त-शतुबोऽमतियोऽमीयः प्रशास्ता शाशिता स्वभुः ॥ ११ ॥ वांतिनिष्ठो मुनिज्येष्टः शिवतातिः कनकामः । मुत्रणीत्रणों क्ममाभः मूर्यकोटिसमप्रभः ॥ ७ ॥ तपनीयनिभस्तुंगो बालाकाभोऽन-शिक्प्रदः। शांतिदः शांतिकृत् शांतिः कांतिमान् कामितप्रदः॥ १२॥ श्रेयोनिधिरधिष्टानोऽवप्रतिष्टः युगाहिस्थितिदेशकः । कत्याणवणेः कत्याणः कत्यः कत्याणलक्षणः ॥ ३ ॥ कत्याणप्रकृतिदीपः जगद्रेगुर्जगद्रिमः। जगब्रितेपी लोकज्ञः सर्वगो जगद्यजः॥ १॥ चराचरगुरुगोंटयो गृहात्मा द्गी लोकेयो लोकवृता हहत्रतः । सर्वलोकातिमः पुज्यः सर्वलोकैकसारिषः ॥ १ ॥ पुराणपुरुषः नुस्याणात्मा विकरमपः । विकलंकः कलातीतः कलिलझः कलाघरः ॥ ४ ॥ देवदेवो जगनाथो निमः । हिरण्यवणीः स्वणीमः शातकुंमनिमयमः ॥ ९ ॥ युन्नमा जात्ररूपामो दीप्रजांबूनद्युतिः। सुथोतकल्थोतश्रीः प्रदीमो हाटकच्नतिः ॥ १• ॥ शिष्टेष्टः पुष्टिदः पुष्टः स्पृष्टः स्पृष्टाक्षरः क्षमः

प्रतिष्ठितः। मुस्किरः स्पातरः स्पात्तः प्रयीयात् प्राथितः यष्ठः॥ १३ ॥ इति त्रिकालकातं॥ ९ ॥

कमेश्त्रुम्रो लोकालोकप्रकाशकः ॥ ३ ॥ अनिष्रालुरतंष्रालुजीगरूकः प्रमामयः । लक्ष्मीपतिजे-लूषो भव्यपेटकनायकः ॥ ५॥ मूलकर्ताऽखिलज्योतिर्मेळमो मूलकारणः । आंप्रो बागीश्वरः त्रिकालदर्शं ॥ त्रिकालशतार्ध्यं ॥ ९ ॥ दिग्वासा वातरसनो निर्प्थेशो निरंबर: । निर्फ्किचनो कृद् भद्रः कल्पवृक्षो वरप्रदः॥ १०॥ समुन्मूलितकमीरिः कमैकाछाशुशुक्षणिः । कर्मण्यः नीरेः मुगंदैः कलमाक्षतीवैः पुष्पैवरिश्वाह् विध्यदीपैः । धूपैदेशांभैः सुफलैर्मनोजैयेजे शतं नाम त्रयोतिज्योतिम्तिम्रित्तमोऽपहः ॥ र ॥ जगम्बुडामणिद्रीमः श्वान् विष्विनायकः । कलिष्ठः। गड्ड्योतिर्धमेराजः प्रजाहितः॥ ४॥ मुमुक्षवैषमोक्षज्ञो जिताक्षो जितमन्मथः । प्रशांतरसरी-नेराशंसो, ज्ञानचक्षुरमोमुहः ॥ १ ॥ तेजोराशिरनंतौजा ज्ञानान्धिः शीलसागरः । तेजोमयोऽमि-त्तनुनिर्मुक्तः मुगतो हतदुनैयः॥ ७॥ श्रीशः श्रीश्रितपादान्नो वीतभीरभयंकरः । उत्सन्नदोषो क्यक्षः केयल्ज्ञानवीक्षणः ॥ १२ ॥ समंतमद्रः शांतारिधंमांचायों द्यानिधिः । सृष्टमद्र्शी जितानंगः श्रेयान् आयसोक्तिनैरुक्तवाक् ॥ ६ ॥ प्रवक्ता वचसामीशो मारजिद् विश्वभाववित् । सुत्तु निविद्यो निश्चले लोकनत्तलः॥ ८॥ लोकोत्तरो लोकपतिलोकचकुरपारधीः । धीरधीबुंद्र-सन्मार्गः शुद्धः सूनृतपूतवाक् ॥ ९ ॥ प्रज्ञापारिमितः प्राज्ञो यितिनियमित्रिङ्यः । अद्तो भड़-कमंठः प्रांशुहेंयादेयविचक्षणः ॥ ११ ॥ अनंतराक्तिरच्छेदास्तिपुराशिक्षिलोचनः । त्रिनेत्रस्त्रचंकर-

1 50 H ीं कृणाल्धमंद्रशकः ॥ ११ ॥ शुभंतुः सुखसाद्भतः पुण्यराशिरनामयः । धर्मपालो जगत्पालो धर्भः | 🗓 गामाज्यनायकः ॥ १८ ॥ इति दिग्वासःशतं ॥ १० ॥ विमलजलमुगंधैरक्षतैः पुष्पजालैबैरचक्त्-

SEE !

पुमान् पूनम्कृती लमेत् ॥ १॥ गोचरोऽपि गिरामासां त्वमवा्मांचरो मतः। स्तोता तथाऽप्यसं-हिंग्वासःशतार्व्यं ॥ १०॥ धान्नांपते तवामूनि नामान्यागमकोविहैः । समुभितान्यनुध्यायन् गिर्गोपेशूपनानाफलेख । जिनपतिवराद्ग्वासःशंतं पूजवेऽहं प्रणुतनरसुरंष्ट्रं सौख्यदं तज्ज भक्या ॥ हिग्धं त्वचोऽभीष्टफलं लमेत् ॥ २ ॥ त्वमतोऽसि जगद्धुस्त्वमतोऽसि जगाक्षिषक् । त्वमतोऽसि जगदाता त्वमतोऽसि जगाद्भतः॥ १॥ त्वमेकं जगतां ज्योतिस्त्वंहिरूपोपयोगभाक्। तं त्रिरूपे-कमुक्तमाः स्वोत्थानंतचतुष्टयः॥ १ ॥ त्वं पंचब्रह्मतत्वातमा पंचकत्याणनायकः । षड्मेद्भावतत्व-भरतं सामनयसंत्रहः ॥ ५ ॥ दिन्याष्ट्रगुणमूर्तिरतं नवकेवललिधकः । दशावतारिनधीयो मां पाहि परमेश्वर ॥ ६ ॥ युष्मन्नामाविद्धिक्यवित्यत्तोत्रमालया । भवंतं विवस्याम्: प्रसीदानुगृहाण् नः॥७॥ जयेश जय निदेग्यकमैंधन जया जर । जय लोकगुरो सार्वे जगतां जय जित्तर ॥ ८ ॥ इदं स्तोत्रमनुस्मृत्य पूरो भवति भाक्तिकः । यः सपाठं पठत्येनं स स्यात् कल्यां-णभाजनं ॥ ९ ॥ ततः सदेदं पुण्याथी पुमान् पठतु पुण्यायीः । पौष्हती श्रियं प्रामं परमामिभ-लापुकः ॥ १० ॥ स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीतिः स्तोता भन्यः प्रसन्नाचीः । निष्ठिताची भवेत् स्तत्यः कल [निश्रेयसं मुखं ॥ ११ ॥ इति घामां शतं ॥ ११ ॥ पानीयचंद्नसद्कतचारुषुष्पैनेंनेद्यदीपवरधुष-शतार्ध्य ॥ ११ ॥ यः स्तुत्यो जगतां त्रयस्य च पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् । ध्येयो योगि-क्हेर्विचित्रैः। संस्थापितैः कनकनिर्मितचारुपात्रे घामां शतं सुखकरं परिपूजयामि ॥ धामां-स श्रीमान् जगतां त्रयस्य च गुरुदेवः पुरुः पातु नः ॥ १॥ तं देवं तिद्शाधिपाचितपदं त्रिलोकीपर्ति । प्राप्तार्चित्यबहिर्विभूतिमनवं भक्त्या प्रवंदामहे ॥ २ ॥ इति श्रीजिनसेनाचार्यविर-चित्तमहस्रमामस्तोत्रं संपूर्णं ॥ अष्टाधिकोत्तरसहस्रमुनामभाजस्तीथेशिनः शतमखैः शतसेन्यमानाब् घातिक्षयानंतरं । प्रोत्थालंतचतुष्टयं जिनवरं अव्याब्जिनीनामिनं ॥ मानस्तंभवित्जोकनानतजगन्मान्यं पुनिहि र पुष्याहं र मांगल्यं र पुष्पांजितः ॥ घंटाटंकारवीणाक्वाणितमुरजयांदां कियां काहळा-जनस्य यस्तु नितर्गः ध्याता स्वयं कस्यिचित् ॥ यो नम्रानापि नेतुमुन्नातिमलं नंतव्यपक्षे स्थितः। ॐ परमब्रह्मणे नमो नमः स्वस्ति र जीव र नंद र वर्धस्व र विजयस्व र अनुशाधि र ॐ मंगरूं भगवानहैन् मंगरूं भगवान् जिनः। मंगरूं प्रथमाचार्ये मंगरूं वृषमेश्वरः॥ १ । इत्याचितस्य वसुद्रव्ययुताध्येदानैः संघस्य संतु सततं वरमंगलानि ॥ पूर्णांध्ये ॥ ॥ अथ नित्यपूजाकमः॥

चिंशंकारोदारभेरीपटहदळदळंकारसंभूतघोषैः । आकम्याशेषकाष्ठातटमवघाटितं प्रोद्घटं दम्रटिभ्रमि-

जापाठ

प्रबक्षे संगृह्य सारं जिनसंहितानां ॥ ३ ॥ जलस्थलशिलाबालुकापर्यंतरभूमिशाधनपुरःसरपारपूर रित्थु स्वालुकेष्टकांमलम्त्लाधिष्टिताधिष्टाने । पंचिष्टपरत्नरमणीयपंचालंकारोपेतशातकुममयरत्म-संभते । सततभैत्यमाबसौरमसंसक्तमंदानिळांदोळितपताकापंक्तिविळासिते । मुवर्णशिखरनिकरिव-न्यस्तमाणिक्यमयूषमालाम्लोडितश्रीविराजमाने । चतुर्दिकु गोपुरद्वारतोरणोभय्पाश्वेष्रदेशिविनिहित-मणिमयम्गलक्ल्ये । विविषाविमलंबरविराचितावितानालंबितमुक्तादामाद्यलंकुते । मुक्तिवधूलयवर-जिनेइकत्याणा खुद्यमहा महोत्सवाभिरामेषु । यागमंडपा म्यंतरेषु मंडपपुरपाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथे धुकरमालाकराबेतकमनीयक । सुमनमालाकलापनिरंतारितांतराले । दशविधानेकध्वजदंडकोटिविघट्य. वाद्यमुद् गोषणं ॥ श्रीमित्त्रलोकीतिलकं जिनेहं स्वात्मप्रतिष्ठं सकलप्रतिष्ठं । नत्वा प्रतिष्ठातिलकं मायामसमुत्राचतुरस्रचतुर्होरोत्नितवंटाद्पैणाद्यलंकृतं । तोरणोपांतरमणीय्कं । धवलदुकूलवसन-कन्याकदंबक्कतकपिलाविशुष्टगोमयपयोद्धमलक्ष्वषायसंमार्जनसाहितं। महीतलविहितविराचितविचित्र-मंड्पांत फुले व अक्षता टाकणे. ) ॐ मंणिमयमहोत्तंभसंभूत ज्यादित्रिवधिष्णु चतुर्विशातिकरान्यत रंगाविशिविंगाजितं । सम्यसम्तपनसुस्वापशतरांकाव्हचित्रवितान्संपाद्ताचित्वचनकारसोरभास्कम श्रीविवाहाविभवनिवासभासुरे । समुचितसमस्तसपर्ययह्रव्यसंदोहसमन्वित्विपुलतरचेत्यायतने म् । है। हिंदिष्टित्रमुखिमह लतांतांजिं गोत्किपामि ॥ २ ॥ ॐ -हीं वाद्यमुद्घोषयामि स्वाहा

द्वमवटाश्रीतोरणालंकुतेहीरैवोरितपापकर्मानिकरैंहारैश्रतुर्भियुतं । निर्गन्छन्वरधूपधूमपटलाभातािळमा-॥ सरसरमीकृतसकलदिग्मुखं । दर्शनविशुष्यादिषोडशभावनीयभावषीजयवसिस्रार्थीदिइन्यबीजकुत-पुँजनिकरंबरंजं । भवद्रव्यरत्नफलपह्ववदूर्वादिपूज़ोपकरपरिपूर्णं । घोषविशुस्त्रप्रचनपारस्तवधना-मानंघनाघनगळन्मुक्तासारसंकासं । मुक्ताफळळंबूषतारकादिविभूपणविभूषितं। विविधाकारकछिता केल्पकेतुनवमालालंबनधवलकलशाष्टकदभंमालाबरणाविभ्राजितं । धूपघटपटलानिध्मरेखासीरभ प्र लातटघटितमहामंडपफललक्ष्मीमात्मशोभातिशयभव्यजनसंकल्प्याभ्यासमात्मसात्क्रवाणं । निर्वाण-शीर्वाद्वाद्यप्रमुखनिनाद्मुखरीकृतदिगंतरविविधविनयजनपरिपृरितं । जन्माभिषवणसमयदांडु कशि-कारणद्यायाग्साघनतया महनीयमिक्तमंडितं महामंडपमिमं बहुमानयामहे ॥ घ्रक्षोटंबरपिष्क-लाकुले 'घंटाद्पेणवस्तद्भंसुमनोमालावलीसंभृतं ॥ १ ॥ आग=छ-परिपूर्णपुष्यफलदेधान्यैः फलै-गिक्षणसौल्यदं जिनसवायामंहितं मंडपं ॥ र ॥ सद्दतानुत्तमांगान् कलितसुमनसांश्छास्त्रसंस्कार-क्तिनन्योन्याबाधमानान् फलभरितमुखान् संगतानंदसांब्रान् । उत्फुह्यांभोजवक्रान् विमलगुणयुता-क्षेनपूजासमेतान् विद्दत्संघातदोषाद्मतभृतघटान् स्थापयित्वाऽचैयामि ॥ ३ ॥ श्रीमंडपाभं मिलितं त्रिलोकीश्रीमंडितं पंडितपुंडरीकं । श्रीमंडपं खंडितपापतापं क्रमेण ह्यध्येण च मंडयामः ॥ ४ राष्ट्रतं मुक्तालंबकदंबसंभृततटं दीपप्रभाभाष्ट्रं । भतुर्धिकिवधूस्वयंवरिवधिष्डस्तिसन्भंडपं ॐ -हीं मंडपांतरच्यों हरणं ॥ ( येथे या मंत्राने मंडपास अध्ये देणे.

# ॥ अथ पंचकुमारवूना ॥

- CO-12-5

श्रीमजीनमहामहोत्सवविधिन्यापारसंसिद्धये भन्यानामपि तन्नियोगनिचयश्रद्धापरीतात्मनां । क्षेमार्थे ॥ सर्वेषु बास्तुषु सदा निवसंतमेनं श्रीवास्तुदेवमाबिलस्यं कृतोपकारं। प्रागेव वास्तुविधिकित्पत-क्यिमाणवास्तुविधिवत्तंघातसंपूजनप्रस्तावे प्रविक्षितं जय जयारावेण पुष्पंजाितः ॥ १॥ ॐ सीं आँ सीं मु: स्वाहा बास्तुपुष्पांजितः ॥ आरित्याखिलमंडपादिजगतीं मृत्यंचगन्यैमेहन्मे-यामीनमरान् समन्यं वसुघामत्यैविशोष्य त्रिषाः। संतप्यांथ ततोऽप्यहीन् कुशतति निक्षित्य दिशु संतीपट् साहा । ॐ ही वा॰ अत्र सस्थाने 'तिष्ठ र ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापने ॥ क्तमाद्दार्वमादिभिरचेयामि महितां सर्वज्यज्ञाक्षिति ॥ २ ॥ ॐ -हीं प्रकृतिक्रमविध्यवधानाय वेद्यां यस्याप क्रियत पूजा तस्य शांतिभंत्रेत्सदा। शांतिक पीष्टिक चैत्र सर्वकायंषु सिछिदा।। शांति-कुर्वसनुप्रहं कत्य मान्योनासीति मन्यसे॥ १॥ ॐ न्हीं वास्तुकुमारदेव अत्र आगन्छागन्छ यज्ञभागमांशानकोणदिशि पूजनया धिनौमि ॥ ४ ॥ ॐ न्हीं वास्तुकुमारदेव इद्मध्य पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् गुष्पं चरं दीपं धूपं फलं बार्लि स्वस्तिकं यज्ञभागं यंजामहे प्रतिगृद्यतां २ स्वाहा ॥ जातिकुंकमछोलितदमेंद्वोदिकमेण वास्तुपुटपांजिलः ॥ श्रीवास्तुदेव वास्तुनामधिष्ठानकुतानिशं ।

थारां ॥ इंश्वाज्या धनद्निर्मितवेदिकायां रत्नावलीरिचितमंगलरंगवल्यां । संशोधयामि सृदुपावन-॥ मृदुसुरभिवहंतः प्रीयणंतो विनेयान् कुमुद्तणलवादीन् माजंयंतो मखोच्यां । इह पत्रनकुमाराः अत्र आगच्छा-स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा । आद्वानस्थापनं ॥ पातुं सुवर्णकरकोन्नतनाळधुन्तैः संद्वावयामि रजसामपि संवराय ॥ ७॥ ॐ न्हीं मेवकुमार परां प्रसलाय र अंहं मं ठं मः फट् स्वाहा । षड्दभैपूलोपाचजलेन भूमि सिचयेत् ॥ ॐ च्हाँ सर्वेदाऽजात्य शांत्यै विरिचतामिद्मुचैः साधु गण्हीध्वमहर्ये ॥ ॐ च्हीं वायुकुमार इद्महर्याम-ॐ हीं मेघकुमार त्यादि ॥ ६ ॥ यस्यार्थे ॥ श्रीतीर्यकृत्तवनमंडपमंडितायात्तोयैः क्रशाप्रकलितैरिह बेदिकायाः ष्टावयतोऽध्वरोवी मेवकुमार अत्र आगच्छागच्छ संवीषट् स्वाहा। ॐ चीं मे॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २.ठठ स्वाहा र्मप्लैयंत्करमषं सकलकितिन्वषानिजंरार्थं ॥ ५ ॥ ॐ न्हीं वायुकुमार सरीविद्याविनाशनाय यजभागं पूतां कुरु र हं फट् स्वाहा । षट्दर्भमलैभूमिं सम्माजियेत् ॥ ॐ =हीं वायुकुमार आह्वानस्थापनं ॥ परिमळजळबृष्ट्या भन्यसस्याभिवृध्यै क्षापितदुरितमाल्याः प्रतिष्धातां २ स्वाहा ॥ यस्यार्थे कियते पूजा तस्य शांतिभवेत्सवा । शांतिके स्तिनितकुळकुमारा विषुदुचोतितांगा विनहितममुमुन्नैरध्येमुद्धारयामि ॥ ८ ॥ इदमध्ये पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चकं दीपं धूपं फलं बाले स्वस्तिकं गच्छ संबीषट् -स्वाहा। ॐ ही वा॰ अत्र

तिनेजमोगान् पन्नगान् प्रीणयामि ॥ ॐ न्हीं नागकुमार् इद्मर्घ्यमित्यादि ॥ यस्यार्थ ॥ १२ ॥ ीं कार्येष् सिक्षिद् ॥ कांतिवारां ॥ दभभिना गोन्निषदार्चपात्रानिःजेषद्ग्धावमयेषनेन । अत्रिदिकोषां-संश्यितेग्यः॥ ११॥ ॐ -हीं श्री क्षीं भूषष्टिसहस्रसंखेग्यो नागेग्योऽमृतांजाॐ प्रसिचयामि तेजपते अमिततेजसे स्वाहा । पब्दमंपूलानलेन भूभिं ज्वालयेत् ॥ जिनविभुत्जनार्थं दीपधूपो-पहांगे स्वमित यदिह नित्यं साध्यं साध्यिति तदिह वरमखंऽसिन्नध्यंपाचाादिमिरत्वामहमनलकु-रवाहा । क्षीरसेचनमैशान्यां दिशि नागसंतर्षणं ॥ ॐ -हीं नागकुमार अत्र आगच्छागच्छ संबौ-शकेगाभिहाविभिविषुत्रकनकपात्रेष्वध्यारिताभिः । जिनमखभुवि तुष्टान् षष्टिसंख्यासहस्रप्रकिटि-मारं स्थापयास्यादरेण ॥ ॐ न्हीं वन्हिकुमार इदमध्योमित्यादि यस्यार्थे ॥ १० ॥ स्वस्त्यस्तु तसुने पुनानि प्रागुत्तराशांतरसंगतेन ॥ ९ ॥ ॐ ऱ्हीं वान्हिकुमार ह्म्ल्ज्यें उवल २ प्रज्वल २ पट् स्वाहा। ॐ ना॰ अत्र स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ २ स्वाहा। आह्वानस्थापनं ॥ मधुरतरसुधााभिः पातालमधिष्ठितेभ्यः । सत्पष्टिसंख्यातसहस्रकेभ्यः । अत्रामृतानंदितपन्नगेभ्यः पूत्रोंत्रस्यां दिशि

। पूजां ,श्रीक्षेत्रपालानां ,वह्ये विप्नविघातये ॥ १ ॥ ट्तीयो वीरभड्य चतुर्थी जयसंज्ञकः ॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ॥ माणिमइस हितीयो मैरवस्ततः श्रीजिनेशानां वर्धमानं जिनेश्वरं। प्रथमा

と言い

प्रकरोग्यहं॥ ७॥ ॐ -हीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा। तैल्हापनं ॥ सुंदरैरुणा-स्तिछंतु में सिनिहिता भनंतु ॥ क्षेत्रं सत्त्रं पवितं गहनगरवनोबान्घन्यादिभेदं यो रक्षत्यक्षसाक्षा-मो क्षेत्रपालाः परिवारयुक्ताः संशद्ये अवतो गुणाख्याः । आयात चात्रैव जिनेंद्रभक्ता द्पि समवस्तिक्षेत्रमेतिद्वेषांत् । तैलैः सिंद्रधूलीगुडकुसुमलसदंघकौसुंभवहौरनाद्येश्वापि यज्ञे प्रमुवितहद्यं तं यजे क्षेत्रपार्छ ॥ ५ ॥ ॐ आँ क्षों न्हीं पंचमहाक्षेत्रपाला अत्र आगच्छतागच्छत संबीपट् स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ आँ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वपट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ सिंहशाबकसान्निभाजननीलनीरजमेचकं रात्रिजागर-कारै: पीतवणिष्ट्संभवै: । चर्ननं क्षेत्रपालस्य सिंदूरैः प्रकास्यहं ॥ ८ ॥ ॐ =हीं क्षेत्रपालाय सिंदूरपूळिसिचनं करोमि स्वाहा । सिंदूरधूळीसेचनं ॥ सिंदूरसुंद्रभरेण सुकुंकुमेन तैलेन तीथे-मूढमायतबाहुमिविधृतं सदा। स्वर्णपात्रमासि ह दंडमरं नवोरगभूषणं। क्षेत्रपालमिहाद्वये विविधां तरारिविघातिनं ॥ ६ ॥ सवोनापि सुगंधेन स्वच्छेन बहुछेन च । स्नपनं क्षेत्रपाळस्य तैछेन जलसिक्रिमपावनेन । अध्येण सहुडितिलेन च मोदकेन क्षेत्राधिपं जिनसुसेवकमर्चयामि ॥ ९ ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सुगंधगंधानुहेपनं करोमि स्वाहा। ॐ न्हीं क्षेतपालाय कौसुंभवस्त्रवेघनं पंचमी विजयश्रवं क्षेत्रपाला अमी सुराः। याक्षे कुले भवाः स्याता विश्वविद्यविद्यातकाः ॥ ३।

करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालांबेष्टनं करोमि. स्वाहा ।. ॐ -हीं क्षेत्रपालाय गुडमोद्कापैणं करोमि स्वाहा । ॐ ऱ्हीं क्षेत्रपालाय सुगंघद्रव्याचैनं करोमि स्वाहा ॥

प्न,पाठ

स्वर्गघटोद्रसंभृतकुभैरिक्नदीजलचंद्नयुक्तैः । संभ्रमरोऽवलजैनपदाब्जक्षेत्रपतिः पद्पंकजपूजां ॥

संभ॰ ॥ ॐ न्हीं से॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षत्तमुङ्जफेनतुर्पिंडैः शालियतंडुलपांडुरपुंजैः । संभ्र॰ ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय जलें समपैयामि ॥ १ ॥ चंदनकुंकुमकपुँरसारैः कस्तुरीजीवनगंधसुपंकैः.।

संञ् ॥"

औं नहीं क्षे॰ ॥ पुष्पं ॥ सुरत्नसुष्टितपात्रगताञ्जैभेक्ष्यसितोद्नपायसगानै: । संभ्र॰ ॥ ॐ नहीं से॰ ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ इंद्रमयोजितरंगसुतेजैश्रंद्रमयोगविराजितद्वि: । संभ्र॰ ॥ ॐ नहीं क्षे॰ ॥ दींपे ॥ ६॥ कालागरश्रीखंडमरालैधीपतवन्हिसुयोगसुष्पैः । संञ् ॥ ॐ =ही क्षे॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ गामसुदाडिमलांग्लिपूरौः पात्रगगोस्तिनिरमकपित्यैः। संभ्र०॥ ३० =हों क्षेत्र० फलं ॥ ८॥ ॐ न्हीं क्षे॰ ॥ अभतान् ॥ रे ॥ पद्मलतारुणचंपकजातीमहिसुपाटलफुह्यसुबंदेः

श्रीजैनपादिंचुजसेविध्गं श्रीजैनगेहं प्रतिपालयंतं । सुनीश्वरेषां सुलकारणोत्तं श्रीक्षेत्रपालं परि-पूजयामि॥ ॐ -हीं क्षे॰॥ अध्ये ॥ ९ ॥ सर्वजनस्तुतप्जितदेह पापियनाशनशांतिकधारां। संघ० ॥ काांतियामा ॥

# ॥ अथ प्रत्येकपूजा ॥

श्रीमाणिभद्राख्यसुक्षेत्रपालं जिनेंद्रसेवारतमुग्रमूर्ति । सुसौष्यानिदोषवरं सुरेशं सदृष्टिनं सुप्यजे श्रीभैरवाख्यं वरयक्षराजं केयूरहारांगदभूषणांगं। सुदिन्यदेहं वरकृष्णवर्णं यजे महाध्येंबेरका-कुरूपं॥ २॥ ॐ आँ ऋँ -हीं भैरवक्षेत्रपालाय इदमध्येभित्यादि॥ २॥ यज्ञोपवीतान्त्रितसुत्र-कररत्नदंडं । सुधौतवस्तं शुभशाधिरूढं संपूजये श्रीजयक्षेत्रपालं ॥ ४॥ ॐ आँ मा जलायै:॥१॥ॐ आँ मों -हीं माणिभद्रक्षेत्रपालाय इदमध्यें पाद्यं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं ॐ ऑ कों =हीं वीरभङ्केत्रपालाय इदमध्यसित्योदि ॥ र ॥ जिनेंद्रपाद्ह्यसेव्यसानमाताझ-रंग्यमानः । सुपदावत्कः स्कलकरूपः संपूज्यते श्रीजिनपादभक्तः ॥ ५॥ ७० आँ क्रों जयक्षेत्रपालाय इदमर्घ्यमित्यादि ॥ ४ ॥ क्षेत्राधिनाथो विजयः सुराच्येः सुहास्यमानो सिखब्रहरतं कृतनागभूषं । सदूध्वेकशं कृतमीलिचंद्रं समचेये श्रीप्रस्वीरभद्रं ॥ ३॥ चर्र दीपं-धूपं फलं बालें स्वास्तिकं यज्ञमागं यजामहे प्रतिगृह्यतां र स्वाहा । शांतिघारां ॥ १ ॥ विजयकोनपालाय इदमध्यीमित्यादि ॥ ५ ॥ क्षेत्रपाला सुवि क्याताः कुनंत भन्यमंगलं पूर्णा-यंगापिताः सर्वे शांतितासेन वर्णिताः॥ पर्णाध्यम्॥ 歌

#### । अथ मनोत्रं।।

दं दं दं द्विकायं विकृतनत्त्रमुखं मध्रोमं करालं। पं पं पं पापनारां प्रणमतु सततं भैरव क्षेत-पालं॥ १॥ रं रं रक्तवणे करक्तेजिटिलं तीक्ष्णदंष्टाकरालं। धं घं घोषघोषं घवघघटितं घृषैरा-है हंकारनादं हरिहरहसितं एहि एहि प्रचंडं। मं मं मं सिद्धनाथं प्रणमतु सततं भैरवं लें लें लेंबलेंबें ललकल लितें दीवीजिन्हाकरालें। धूं धूं धूं घूमवर्ण स्फुटाविक्रतमुखं भासुर भीमरूपें। हे हे हे हंडमाले रिदितमयमयं ताम्रनेत्रं विशालें। ने ने ने नमरूपे प्रणमतु॰ ॥ ३॥ त्रेभुवननिलयं कालकप् तत्रपालं ॥ ६ ॥ सं सं सं सिक्योगं सकलगुणमयं देवदेवं प्रसन्तं। यं यं यं यज्ञायं हरिहरवदनं उं पुं पं सिक्नमेरं निषममृतकरं कालकालांधकारं। शीं शीं शीं शिप्रयोगं दहदहदहनं नेत्रसंदीप्यमानं। राववोषं। कं कं कालक्षं दिगि दिगि दिगितं ज्वालितं उप्रतेजं। तं तं तं दिन्यदेहं प्रणमतु॰॥ २॥ यं यं यं यंत्रराजं दशदिशि धिगतं भूमिकंपायमानं। सं सं संहारमूर्ति शिरमुक्टजटाशैखरं चंद्रबिंबं वं वं वं वायुवेगं प्रलयपरिवृतं ब्रह्मारूपं रियुक्षं। खं खं खं खं हहरतं त्रिभुवनानिलयं कालक्ष्यं प्रशस्ते । चं चं चं चंचलतं चलचल चलितं चालितं भूतवृदं। मं मं मं मायक्ष्पं प्रणमतु ॥ ४। सुतत्वं विषेषे भूतनाथं किलिकिलितवचीगणहण्णहालुलेतं। अं अं अं अंतारिकं प्रणमतु ।। ५। शं शं शं शंबहरतं शशिकरधवलं यक्षसंपूर्णतेजं। मं मं मं मायमायं कुलवकुलकुलं र

ज्ञापाट

रं रंगरंगं प्रहमितवदनं पिंगकसास्यानं। सं सं सं सिळनाथं प्रणमतु॰॥ ८॥ इत्येवं भाव-चंद्रसूयांशिनेत्रं। जं जं जक्षनार्थं वसुवरुणसुरासिद्धगंधर्वनार्गं। र्हर् रु रुद्रूष्पं प्रणमतु॰॥ ७॥ हैं हैं हैं हैं सवों हिसितकुहकुहारावरीद्राह्हासें। यं यं यक्षसमें शिरकनकमहावस्त्र होगपाशं। त्रासो नो न्याघसपंघृतिवहति सदा राजशत्रोस्तथाऽज्ञात्। सत्रं नश्यंति दूरा ग्रह्गणात्रिपसा-युक्तः पठति च नियतं भैरवस्याष्टकं यो । निविन्नं दुःखनार्शं त्यसुरमयहरं शाकिनीडाकिनीनां

#### ॥ अय जयमाला ॥

श्रितिताऽभीष्टिसिद्धिः ॥

यहनाक्षनं मयहरं भूतादित्रासोत्करं। वंदे श्रीजिनसेवकं हरिहरं श्रीक्षेत्रपाळं सदा ॥ १॥ ळक्सीधामकरं जगत्मुखकरं सदीर्धकायं वरं। रात्रीजागरवाहनं सुरवरं कवोलपाणीघरं॥ निविद्या भितमाल सदा सु॰ ॥ २ ॥ सुलाकिनिहाकिनिपन्नगत्तास सुभूपतितस्करदुभेयनाश । निशाकर-शेखरमंडितमाल सदा सु॰ ॥ र ॥ सुमुहलशार्द्देलसुकरवृंद सुराक्षसमोंकसदुमेयकंद । सदामल-॥ सुरासुरसेचरपूजित्पाद गुणाकरसुंदर हंकतनाद । मनोहर पन्नगकंठिविमाल सदा सुमहोद्य जय क्षेत्रपाल ॥ १ ॥ सुडाकिनिशाकिनिनाशनवीर सुयाकिनिराकिनिभंशनघीर । अनुपममस्तकशो-कोमलांगविशाल । सदा सु॰ ॥ सुचितककुंजर सागरपार सुदुर्जनशोचन शत्रुसंहार । सुकं-

स्र मंयंकर भीषणभासुर काल सदा सु॰ ॥ ७ ॥ सुकामिनिक्षालनादेन्युशरीर सुवाहन हासन-महोद्य जैन्तरोगरहंस । महासुलसागरकेळिविशाल सदा सु॰ ॥ १० ॥ घता ॥ असमयसुख-हिर्मेनदुर्मितसांख्य । प्रकाशितशासनजैनस्साल सदा सु॰ ॥ ९ ॥ सुभावितश्रेय सुभव्य सुवंश |भजत् नमतु जैनं भैरवं क्षेत्रपालं ॥ अध्यै ॥ ११ ॥ लक्ष्मीप्राप्तकरी कलत्रमुकरी चौरादिशत्रुन् सारं तीक्णदंशकरालं सकरकृतजटीलं द्विजिन्हाकराळं । सुघटाविकृतवकं शांतिदासप्रसस्यं शाकिन्यादिहरी प्रशमीसुचरी राज्याईसंबंधिनी ॥ विद्यानंद्धनौषधामनगरीविद्योवानिन्-जैतिनस्मुम्कामिनियाल सदा सु॰ ॥ ६ ॥ सुकेयूरकुंडलहारसुवाद सुरोखर सुस्वरिकिकिणिनाद् सुपुतकांमेत्रकलवसुपूर। मोद्नधीर । सुभापणरंजित तत्विनिचार राद्रा सु॰ ॥ ८ ॥ सुस्थापितिनिमैलजैनसुवाक्य शिनी। पूजा श्रीजिनक्षेत्रपस्य भेत्रतु संपत्करी जित्करी॥ इत्याशीबदिः। गेतिकिन्नस्तारमात्र सदा सु॰ ॥ ५ ॥ सुत्रिक्सम्बिसुदायकसूर ॥ अथ पुण्याहवाचन

श्रीमिनेरेशाधिपचत्रपूर्व हे शादिकक्रन, मण्या मंकत्पारिका प्रमेत कुण्याह्वाचन सांगर्ज. थ्रीनि जरेशाधिपचकपूर्वमित्यादि भण्या संकल्पपूर्विकांत्यं पटेत्

### ॥ अय दर्भस्यापनं :॥

यमासनपदे दमें विद्धे दक्षिणां दिशं ॥ ॐ न्हीं द० यमदमेः ॥ ८ ॥ रोगराक्षसमुत्किष्ठं जग-संसाराणीवर्मज्ञानां तदु सरणकारणं । वरुणस्यासनं दंभं तिद्दिशि प्रतनोभ्यहं ॥ ॐ -हीं द्र वरुण-परमजहाभूमामं परमाप्तं जिनकतौ । बहास्थाने स्थितं कुवें दभें विद्योपद्यातिये ॥ १ ॥ यक्षवं बहा-शुक्ये॥ ॐ -हीं द॰ इंद्रद्भैः॥ २॥ रुष्कदायामिसंतमिचित्तसंतापशांतथे। आमेय्यां दिशि इस्राविच्ह्रणं । आसनं तु प्रयच्छामि रक्षोराजाय तिह्यं ॥ ॐ न्हीं द० नैऋतद्मीः ॥ ५ ॥ दभैः॥ ६॥ मनःपवनपूतेन क्षालनार्थं मनोमलं । दभेणासनमारोप्य वायुं ताहरामानये॥ ॐ न्ही ल्पयाम्यहं ॥ ॐ न्हीं द॰ कुबेरदमीः ॥ ८ ॥ ईशत्वादिलसित्सिद्धेः सिद्धये दर्भमंजसा । ईशान्या-द् वायन्यद्भैः॥ ७॥ लसह्यस्मीपतेलेङ्मीसत्ययोगान्ययाय वै। उत्तराशापति दुर्भ तत्र संक-सनमारोप्यालंकार एप ताहेशं॥ ॐ =हीं द॰ ईशान्यदमीः॥ ९॥ अधोभुत्रननाथस्य धरणंद्रस्य तिहिशं। दमित्तनं पुरस्कृत्य तं तथैव प्रसाद्ये॥ ॐ -हीं द॰ घरणेंद्रदमीः॥ १०॥ पुष्यत्पी-सद्बह्मचर्थं बताविधौ यतन् । केवलज्ञानहेतुश्च तत्रं द्भं न्यसारयहं ॥ ॐ -हीं द्रषेमधनाय नमः जहाद्भेः ॥ १ ॥ इंद्रस्थानमिदं यस्मादिंद्रादीनेति सीग्यतां । तत्र दभे न्यसाम्येष शकासननि-दंभेण वन्हेरचैनमाद्धे ॥ ॐ न्हीं द॰ अविद्भेः ॥ ३ ॥ दुष्कमेंद्ंडितानेकप्राणिनां सुखहेतवे

o संद्ये ॥ उठ ही पिनिस्यंद्याणितेलामयाखिनः । शीतांशोरासनं द्भेमूध्वायां दिशि गोमदर्भः ॥ ११ ॥

पुजापाठ

#### ॥ अथ भूम्यन्नं।

महासि-खाहा । ॐ न्हीं भूभूं॰ अत्र मम सन्निहिता भव २ वषट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्नि-शीकरणं ॥ वादेभेगंधैः सुमनोऽक्षतौधैदींपैः सुधूपैरमृतोपमान्नैः । कमान्महामो महितां महाभि-ॐ नहीं भूभीमदेवते अत्र आगन्छागन्छ संबौषट् स्वाहा। ॐ नहीं भूभूं॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ । भूम्यर्चनं ॥ (यथं या मंत्रानं यज्ञभूमीस अध्यं हेणं.) ग्युष्पद्रामचरुभिद्गिये धूपैः फलैः श्रीमन्नागद्लैरलं भुवमलं कुवे जिनेद्रोत्सवे ॥ १। मेहीं महादेवमहामहस्य ॥ २ ॥ ॐ न्हीं नीरजसे नमः । ॐ न्हीं शीलगंधाय नमः ॐ न्हीं अक्षताय नमः । ॐ न्हीं विमलाय नमः । ॐ न्हीं परमसिद्धाय नमः ॐ न्हीं ज्ञानोद्योताय नमः । ॐ न्हीं श्रेतधूपाय नमः । ॐ न्हीं अमिष्टफलदाय नमः गिमत्कुंकुमपंकलित्तनवरत्नस्काररंगावलीशोभालंकरणादिसाररिचतां । हातुरुपवश्न । अय भूभूमिदेवतायै भूम्यचैनं करोमि स्वाहा।

पल्यंकयोगतः ॥-१ ॥

वामे

महपायुहे दर्भ

यंत्रमंडपाये होतुरुपंत्रशनं ॥ (येथं प्जकांने साध्या [वळ] काढलेल्या

दमें प्रसीये वसं वा वेतासनमयोऽपि वा

प्रचंकासनयोगाने ि हाणजे उजवा पायं डान्या मांडीवर ठेबून अलकट पालकट घालून ] बसणें. ) नवें बस्न अर्थरून, अथवा वेताचे आसन करून, त्यावर

#### अलकट पालकट बाल्ग । बत्तथा. । ॥ अथ मंडपप्रतिष्ठाविधानं ॥

साष्टारित्नशतेंद्रवेदिरिचरं शकः कुबेरेण यं । ज्यायांसं मणिमंडपं विरचयत्यहेत्प्रतिष्ठाकृते ॥ अंत-मास्किकाः पूर्णयैतैस्त्रीसूत्रैः पंचवर्णेबिहिरिप नयसूत्रेण वाध्येण युंजेत् ॥ २ ॥ भूषणादिवस्तु पृथक् मंडपांतः समंतात् कुंकुमात्कपुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ ( येथं यज्ञमंडपाच्या आंतत्या चोहोंबाजूस केश-पुष्पाक्षतं प्रक्षित्य बाहिः पंचवणिसूत्रेण त्रीन्वारान् वेष्ययित्वाऽर्धं द्यात् ॥ ( येथं पवित व सुशो-इन्यबीजध्यजकलशदलसम्बितानादिभावाः । स्तोत्राशीगीतबाद्यध्वनिनिचितादेशो नैर्मितादेन्यवेदिविलसङ्कश्मीकटाक्षोन्सवः। सोऽयं मंगलमंडपो विजयते जैनप्रतिष्ठोत्सवे॥ १॥ भित व शास्त्रोक्त यज्ञमंडपांत असलेल्या स्नांब, पूजापात्र, दमे, द्रव्यबीज, [ यव, पांढ-या रानें रंगिविलेले तांदूळ व फुलें टाकणें. ) पुण्या एतेऽत्र भूषाः प्रवचनपठतः स्तंभयज्ञांगपात्रा दमाँ वा

भन्यजनानीं स्तोत्र, आशीर्वाद व पहें पर्धे ह्मणत व नाना-

पदार्थांतर तांद्र व मुले टाकून,

मोह-या इत्यादिक घान्यें ] ध्वज, कल्या, तोरणमाला, पुष्पमाला, मोक्किमाला ह्या प्रत्येक

त्य 🏭 वासे वाजवीत यज्ञमंडपाच्या बाहेरत्या बाजूस ज्या प्रत्येकवर्णांचे तीन पद्र आहेत अशा वर्णसूत्रांनी अथवा नन्या पांढ-या सुतांनीं गुंडाळून अर्घ्य देणें. )

प्जापाठ

विद्वत्सामाजिकाबुचारितजयजयारावसंपूर्णमाणो विभाजत्वेष यज्ञे सकलजनहिते मंडपो मंडि-॥ अथ कुमुदादि दारपालानुकूलन् ॥ तकमदाबदघदौवारकेंद्रेदेक्षेः संरक्षमाणो निखिलमुनिजनोदीरिताशीनिनादः पूर्वद्वारप्रदेशे प्रणिहितकुमुदाखुद्घदीवारकेंद्रेद्धाः

लाहा ॥ शांतिधारां ॥ १ ॥ प्राग्वा प्रयोतमानामलकलंशमहाद्वारदेशे प्रतिष्ठन् । पश्यं सुद्दे इंद्याय-जिनयंजनविषायंजनद्वारपालः ॥ २ ॥ ॐ हो अंजनप्रतीहार दक्षिणद्वारे तिष्ठ २ ठठ तथा विभयन् भीमरूपं ॥ क्षुद्रपाणिप्रवेशे निगदितंकरहंकारपूर्वं निरुंधन् । अभ्यन्येतां-खितलसत्स्वास्तिकं न्यस्तकुंभं । प्नास्यं सर्वधान्यांकुरिवाचरतर् पांडुरं प्रेक्षमाणं ॥ हैमं दंडं प्रकांडं ताशः॥ १॥ एतत् वयं पठित्वा मंडपांतः समंतात् पुष्पांक्षतं विकीयेत ॥ (यथं हा समुदायमंत ॐ नहीं कुमुद्प्रतीहार पूर्वेद्वारे तिष्ठ र ठठ स्वाहा । स्थापनं 🎚 ॐ नहीं कुमुद्प्रतीहार इंद्मध्ये मरकताल्वितं सामयन् मुहरं तं । रफूजेन्द्रषासमेतं कुमुद् इह महाद्वाःस्थितोऽभ्यन्यैनीयः॥ १॥ पायं जलं गंधं अक्षतान् पुष्पं चरं द्विं धूपं फलं बाले स्वास्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिगृह्यतां उचारून मंडपाच्या आंतर्या बाजूस चोहोंकडे अक्षता व फुलें टाकणें. ) पूर्वद्वारप्रदेशे प्रविलि अनामा वर्मावेच

म्। स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं अंजनप्रतीहार इदमध्यमित्यादि ॥ २ ॥ प्रत्यग्द्वारे विराजत्कत्र्वामपि मलापांगरम्यावलोकान् ॥ शुंभद्रत्नस्कुरद्भपणक्षिरकरेणोव्हरिह्वयदंडं । पुष्पसम्भूपितांगः सुजनजं-तथाभीक्षणमुद्दीक्षमाणो । विभाजचंडदंडं चकचिकतरुचं तद्दुद्दाममेपन् ॥ सभ्यानां संप्रवेशे विद-|लादि ॥ ३ ॥ शस्तायामुचरास्यां ककुभिविरचितद्वारदेशे तथैव । प्रमाजत्कुंभवकत्रे विनिहितावि-घद्नुमति कुंद्चंद्रावदातः। प्रीतः संपूजनेन प्रभवतु यजने वामनद्वारपालः॥ १॥ ॐ न्हीं वामनप्रतीहार पश्चिमद्वारे तिष्ट २ ठंठ स्वाहा । स्थापनं ॥ ॐ न्हीं वामनप्रतीहार इदमध्यीमि-नहितं पुष्पवंतस्तानोतु ॥ ४ ॥ ॐ -हीं पुष्पवंतप्रतीहार उत्तरद्वारे तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । स्थापनं ॥ उळ न्हीं पुष्पद्तप्रतीहार इदमध्यीमित्यादि ॥ ४ ॥

# ॥ अथातो वेदिकाप्रतिष्ठाविधानं ॥

व राळे या नऊ धान्यास "यवारक" ह्मणतात. या धान्याचे पुंज वेदिकेस [कट्यास ] यवादिजैमंगलदानत्मैयवारकैः कांतजिनस्य गर्भे। जगत्पतेः सिद्धवधुविवाहवेदीमिमां भूमिमतं-करोमि॥ यवारकस्थापनं॥ १॥ (गहु, भात, जंबस, वेणुफल, मोह्च्या, सावे, बरे, जोंधळे शोभा येईल असं वेदिकेवर घालणें, यालां यवारकस्थापन हाणतात.) आदेशावहितान्यवास-वपरीयारीपनिमाध्यया । दक्शु दिंगति बृद्धये प्रयजते सीधर्मसोऽहीत्रमं ॥ सोऽयं बेदिमतक्षिकापरि-

वूजापाठ ।

= % = करश्रंद्रोपकाबोऽण्ययं। सोऽत्र स्फूजीति मंगलादिब्दिमे ते 'भांति भांडोच्चयाः ॥ र ॥ वेद्यां चंद्रो-भांडोचय हा॰ [ वेद्रीच्या च्यारी कोपऱ्यास रचिलेल्या पांच पांच रंगविलेल्या ओल्या मड-(येथें वेदीवर प्रोक्षणमंत्रानें हा॰ [ॐ अमृतेऽमृतोन्द्रवे इत्यादिमंतानें ] पवित झालेल्या पाण्याचा सिंतोडा देणे, व त्या वेदीस कुंकू लावणें, अध्ये देणें, फुलाची माळ चढविणें, व नीराजना-वतरण करणें, त्यानंतर वेदिकेवर मिठाची रास शोभेकरितां घाळ्न, पूर्वादि आठ दिशेस पकादिषु कुंकुमान्तपुष्पाक्षतं क्षिपेत्॥ (येथे वेद्विर बांघलेला चंद्रोपक हा॰ [चांद्वा | व वेदीं वराष्ट्रैः समालभ्याभ्यच्ये चरुसगादिभिरिमां नीराजयामोंऽजसा । लावण्योद्रतयाऽवताये लव-क्याची उतरंडी ] यावर केशरानें रंगविलेले तांदूळ व फुलें टाकणें. ) प्रोक्षत्रोक्षणमंत्रपूत्पयसा णस्तोमं पविताणींसा संपूर्णानवतारयामि कलशानस्यां महामेचकान् ॥ र ॥ प्रोक्षणविधिः ।

॥ अथातो यागमंडलव्त्नावधानं ॥

विच्छ पाण्याने भरलेले झळझळीत कलश ठेवणे. याला प्रोक्षणविधि ह्यणतात.

कोणान्यत्पानि पंचैत्रकमनियबृह-न्मंडलान्यालिखंतु ॥ ॐ -हीं भेतपीतहरितारणंकुरणमणिचूणें स्थाप्यामि स्वाहा । पंचचूणेस्थापनं ॥ थेताः पीता हरीता लोहितरिचरचः शामलाश्चापि देवाः । श्वेतादी रत्नचूर्णेजिनमहसमये भिक्तो वेदिकायां ॥ अष्टार्घाष्टिद्वरष्टत्रिचतुर्मिहतास्त न्छदान्नचतुद्धाः ।

श्रीनागराजः सितदेहद्रीपिः सङ्गीनखाभरणांखपेतः । यज्ञोचितां वेदिमलंकरोतु पाणिरफुरत्पांडु-वर्णाभरणांगरागो विमानमाल्यादिमनोज्ञवेशः । सुवर्णवर्णो धनदो वितदी भक्तया लिखेदु हसु-कायकांतिस्ताद्दक्षमाकल्पसमीक्षणीयः । लिखावितद्रीं लिखिताद्वितानीं मंत्राहमगमीत्तमरत्न-चूणैः॥ ४॥ ॐ न्हीं हरितप्रभाय शत्रुमथनाय स्वाहा । हरितचूर्णस्थापनं ॥ पद्मप्रभाभामुरदि-व्यमूतिः पद्मामदिन्यांबरमूषणी यः । वेद्यां सपयी रचनां तनोतु स पद्मरागोऽवलरत्नचूणैः ॥ ५ ॥ ॐ न्हीं कुष्णप्रभाय मम शत्रुविनाशाय फट् घे र स्वाहा । कुष्णचूर्णस्थापनम् ॥ अथासरेंद्रः रित्नचूर्णैः ॥ २ ॥ ॐ -हीं नागराजाय अमिततेजसे स्वाहा । श्वेतचूर्णस्थापनं ॥ सुवर्णे-वर्णनूर्णैः ॥ ३ ॥ ॐ नहीं हेमप्रभाय धनदाय ठठ स्वाहा । पीतनूर्णस्थापनं ॥ लसात्रियंगूद्ल-चुणैः॥ ७॥ विदिकोणेषु प्रत्येकं वज्ञह्यमवस्थापयामि स्वाहा। वज्ञस्थापनं ॥ इति यागमंडल-रतइत्यमाकल्पयुतो दिबौकाः । करोतु वैद्यां रचनाविशेषं तिर्देष्नीत्येत्तमरत्नचुर्णैः ॥ ६ ॥ समुपेत्य भक्त्या सुचित्रकायो वरवेदिकायाः । विदिश्च वज्राणि लिखेद्मुष्य करांबुजरवीकृतरत्न-ॐ न्हीं रक्तप्रभाय सर्ववशंकराय वषट् स्वाहा । अरुणचूर्णस्थापनं ॥ श्वेतेतरच्छायशरीरस्वेम वित्तिनिविधान् ॥

आह्याम्यहमहीतं स्थापयामि जिनेश्वरं। सन्निधीकरणं कुनें पंचमुद्रान्वितं महे॥ १॥ ॐ न्हीं॥ 🛅 ॥ अथ पंचपूजा ॥

と言い

अहंत्यरमोष्टिम् अन अनतरानतर संनौपट् स्वाहा । ॐं -हीं अहं॰ अत्र तिष्ठ २ स्वाहा । ॐं -हीं अहे अत मम सिन्निहितो भव वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्निष्करणं॥ कनककुंभभृतै-

ॐ न्हीं अहंत्रमः जन्मजरामृत्युविनाशनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयपर्वतजैः शुभ-जिल्प्रितेमेलहरैबिरसौरमपूरितैः । परियजे जिनपादपयोजकं सकलप्राणिभृतां सुखयोजकं ॥ नंदनैः परिमलगतिषट्पदचंदनैः । परि॰ ॥ ॐ -हीं अहन्नमः सुगंधरारीरसंप्राप्तकाय ॥ गंधं ॥ २ ॥

ॐ न्हीं अहेनमः सुमनःमुख्यदाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ घृतसुमोद्कमंडलसंयुतैश्वरवरेमीणभाजन-अतिमनोहरशालिसुपुंजकैः शशिकरैरिव दीर्घ्शरीरकैः। परि॰॥ ॐ =हीं अर्हन्नमः अक्षयसुखसं-प्राप्तकाय ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ कमलचपकजातिमुकेतकीबकुलपाटलपुष्पंसमूहकैः । परि॰ ॥

नियते:। परि ॥ ॐ नीं अहंत्रमः क्षुद्रोगानिवारणाय-॥ चरं ॥ ५ ॥ सुघनसारित्रोगितदी-पकेः सजनशोकविदाहनदक्षकेः । परि॰ ॥ ॐ -हीं अहमाः केबलज्ञानप्रकाशकाय ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगाराचैद्नचंत्र्विमिश्रितैविषयत्रस्तुभृतैर्धन्तुपकैः। परि॰॥ ॐ न्हीं अहंन्नमः अष्टकमंद्हनाय॥

भूष ॥ ७ ॥ फलऔर कनकाम्रसुवाडिमेः सुरमगंधरतेन मनोहरेः। परि० ॥ ॐ -हीं अहंबामः

अभीष्टफलदाय ॥ फलं ॥ ८ ॥ तिर्थंकराणां कृतमृष्टकाञ्यं श्रीराजपालेन कलाक्षतीषं । जिलाः दियुक्त कविनाऽऽदिनोक्तं मोशं तु सौख्यादि भणंतु भन्याः॥ अध्यं ॥ ९ ॥ ततो जिनेद्रपादांति वारिषासं निपातये । भूगारनालिकोद्वांतां विनमह्योक्यांतये ॥ यांतिषासं । पुष्पंजलिः ॥ १० ॥

# ॥ अथ जयमाला ॥

शंभव गंभीरांबुधे जय जय । चुंबितनुतकीतींश्वर जय जय ॥ अभिनंदन जिनबह्वभ जय जय । इमरिषुपीठाधिष्ठित जय जय ॥ र ॥ सुमतिजिनाधिप सुरनुत जय जय । कुमतां-जय । पुष्पापुष्प-जय बुधिवडवानल जय ॥ पद्मप्रभ परमेश्वर जय जय । पद्माश्रयपद्पंकज जय ॥ १॥ वरसुपार्श्व जिनाधिप जय जय । निरुपमगुणगणनिलय जय जय ॥ चंद्रप्रभपरमेश्वर जय त्य जय ॥ अजितजिनाधिप अचलित जय जय । विजितमनोभवमुजबरुं जय जय ॥ १॥ समीरण जय जय ॥ शीतळजिन परमेश्वर जय जय । भूतळपतिनुतवंदित जय जय ॥-५॥ जय ॥ वासुपूज्य जिनब्छम जय जय जय जगन्नयाधिप जय जय मोहांघकारनीरजबंधो । जय जय पुरुपरमेश्वर जय निःप्रतिविमलकेवलबोध ॥ १॥ पुरुपरमेश्वर सुरनुत जय जय । परमानंद्मुखास्पद् जय । रुद्मुनीश्वरनुतपद जय जय ॥ ४॥ पुष्पदंत जिनपुंगव जय जय । आयतमुक्तिश्रीयुत् जय परमेशर जय

पंचक जय जय ॥ सुरविरचित नेमिश्वर जय जय । हरिवंशांबुधिहिमकर जय जय ॥ ११ ॥ श्रीमत् पार्श्व जिनाधिष जिय जिय । काममद्भमद्भंजन ज्य जय ॥ वर्धमान जिननाथ जय जय । भासुरंभव्यनिवासन जय जय ॥ ६ ॥ विमल श्रीरंमणीपते जय जय । स्मिणिसहस्न-जित जिन जय जय ॥ अरजिन सङ्चधारक जय जय । परमश्रीकुचकुकुम जय जय ॥ ९ ॥ ज़य । मुनिबंदारकवंदित जर्य जय ॥ १० ॥ नमितसुरेश्वर नर्मिजिन जय-जय । क्रमकल्यार्णसु-जय । संततबोधाकरनुत जय जय ॥ ८ ॥ मुललितं कृथुजिनेश्वर जय जय । जलजनांभसुत-। १२ ॥ ज्य नाथ जय जिनेश्वर जय जय कंद्पंद्पिरिपुकुल-धर्मजिनेश्वर निर्मेल जय । धर्माचलिमिनिश्वल जय जय ॥ शांतिजिनेश्वरं शाश्वत जय माह्विजिनेश्वर बहुमं जय जय । सह्यास्तितोन्नत बंदित जय जय ॥ मुनिसुवत जिनकुंजर जय युतियुत जय जय ॥ अनव अनंत जिनेश्वर जय जय । घनकर्मांटवीपावक जय मधन । जय नष्टघातिकमैक जय जय देवें इवंद्वंदितचरण ॥ अध्ये ॥ जय । सद्धमैत्रातिपालक जय जय ॥

अध्वांथो रयुतं सिषद् सपर ब्रह्मस्वरावेष्टितं । वर्गापूरितदिस्गतांबुजदलं तत्संधितत्वान्वितं ॥ अति

पत्रतटेष्वनाहतयुतं हीकारसंवेष्टितं । देवं ध्यायति यः स

मिह्यूजा ॥

O MY W 19 GZ IF 15, \*E-

जापाठ

स्वाहा। ॐं हीं सिद्ध॰ अत्र मम सिन्निहितों भेव २ वषट् स्वाहा। आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ लोहंदुवरसंकाशैधूपैः स्वर्गिमनोहरैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ रुचक-म्|| ॐ -हीं सिद्धपरमेष्टिन् अत अवतरावतर संबीषट् स्वाहा । ॐ -हीं सिद्ध॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ कलमाक्षतैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ मालतीवरपद्मानां पुष्पैरलिकुलावृतैः । अनाहतविद्याय असिआउसा श्रीसिद्धार्षिपतये नमः॥ जलं निर्वापामि स्वाहा॥ १॥ काइमी-रागरसंजातैर्गधैरिंदुमनोहरै: । सिष्ट्च॰॥ ॐ न्हीं॰॥ गंधं॥ र ॥ कुंदेंदुवरसंकाशैरक्षतै: ॐ न्हीं॰ ॥ चर् ॥ ५ ॥ रत्नदीपसमाकारैदींपैः कपूरकिष्पेतैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ न्हीं॰ ॥ शुद्धेः शुद्धापगानीतैस्तोयैस्तापहरैवरैः । सिद्धचक्रमहं भक्त्या पूजयाम्यमृताश्रियै ॥ ॐ न्हीं अही क्रमुकाद्रीनां फलैः पक्वैमनोहरैः । सिद्धच॰ ॥ ॐ न्हाँ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ शांतैजंलैः कुंकुमयुक्त-गंधेः श्वेताक्षतीधैः प्रसत्रैनिवेद्यैः। दीपैः सुधूपैः कदळीफलौषैः श्रीसिद्धचकं परिपूजयामि॥ मिद्धच॰॥ ॐ न्हीं॰॥ पुष्पं॥ ४॥ चराभिदाधिस्वच्छाच्छक्षीरभक्ष्यादिसंयुतैः । सिद्धच॰॥ अध्यै॥ इत्येवं सिद्धचकस्य पूजामष्टगुणान्वितां । सुगंधक्रव्ययुक्तेन शांतिधारां करोम्यहं शांतिषारां पुष्पांजिः॥

विशुष्दोदयात्॥१॥ विराग सनातन शांत निरंत । निरामय निर्मय निर्मेल हंस ॥ त्रेलोक्येश्वरवंदनीयचरणात् प्राप्तः श्रियं शाश्वतीं यानाराध्य निरुध्दचंडमनसः संतोऽपि तीर्थं-सदाम्हतपूरित देव विसंग ॥ अबंध कषायिविहीन विमोह । प्रसीद् ॥ र ॥ निवारित-सततं सिध्दान् विराग विमोह्। प्रसीद् ॥ ५ ॥ रजोमळखेद्विमुक्त विगात्र । निरंतरनित्यमुखामृतपात्र ॥ सुद-दुष्करकमीविपाश । सदामळकेवलकेलिनिवास ॥ भवोद्धिपारग शांत विमोह । प्रसीद् ॥ ३ ॥ वितंद्र ॥ विकोप विरूप विशंक विमोह । प्रसीद् ॥ ८ ॥ जरांमरणोहिंझत वीतविहार । विधि-सदोद्य विश्वमहेश विमोह । प्रसीद् ॥ ७ ॥ विडंब वितुष्ण विदोष विनिद्र । परापरशंकर सार सुधाम विचोधनिदान विमोह । प्रसीद विशुध्द सुसिध्दसमूह ॥ १ ॥ विदूरितसंस्रतिभाव निरंग् प्रसीद् ॥ थ ॥ विकारविवाजित ताजित्योक । विषोधसुनेत्रविलोकतलोक ॥ विहार विरंग अनंतसुखामृतसागर धीर । कलंकरजोमरभूरिसमीर ॥ विखंडितकामं विराम विमोह र्शनराजित नाथ विमोह। प्रसीद् ॥ ६ ॥ नरामरवंदित निर्मेलभाव। अनंतमुनीश्वरपूजितपाद ॥ तित निर्मेल निरहंकार ॥ अचित्यचरित्र विवर्ष विमोह । प्रेसीद् विशुध्द संसिद्धसंमूह ॥ ९ ॥ केरान् । सत्तम्यक्त्वविषोधवीयीवेशद्ग्वाषाधितावैगुणैयुक्तांस्तानिह् तोष्टवीमि ॥ अथ जयमाला ॥

जिलं निर्वेपामि स्वाहा ॥ १॥ श्रीचंद्नैर्गधविलुज्धभूगैः सर्वोत्तमैगंधविलासयुक्तेः । दुष्टोप० ॥ ||ह्र||विवणे विगंघ विमान विलोभ । विमाय विकाय विशब्द विशोभ ॥ अनाकुल केवलसवे-लिकुंडयंत्रं ॥ १॥ ॐ न्हीं कलिकुंडदंड चंडोप्र पार्श्वनाथ अत्र अवतरावतार संवीषट् स्वाहा। ॐ -हीं कलि॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ -हीं कलि॰ अत्र मम सिन्निहितो भव ||४|||औँ नहीं कि ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ बाष्पायमानेष्ट्रतपूरपूरेनांनाविधैः पात्रगतिरमाद्यैः । दृष्टोप् । २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनमानिधीकरणं ॥ गंगापगातिर्थमुनीरपूरैः शीतैः मुगंधैर्धनसामिश्रैः। सिलं विशुलं महिमानवेशं दुष्टारिमारीश्रहदोपनाशं। सर्वेषु योगेषु परं प्रधानं संस्थापये श्रीक-हुपोपसगँकिविनाशहेत समर्चेये श्रीकलिकुंडयंत्रं ॥ ॐ न्हीं कलिकुंडदंडचंडोग्रपाश्वेनाथाय नमः। हैं॥ ॐ न्हीं क् ॥ अक्षतात् ॥ रे ॥ मंदारजातीबकुलादिकुंदेः सौरस्यरम्यैः शतपत्रपुष्पैः । दुष्टोप् ॐ न्हीं क, ॥ गंधं ॥ र ॥ चंद्राबदातैः सरलैः सुगंधैरिनंद्यपात्रैबेरशालिपुंजैः । दुष्टोप पद्मनंद्रींद्रवंदां ॥ निखिलगुणनिकेतं सिध्द्चकं विशुद्धं । समरति नमति यो या सीति। विमोहं । प्रसीदः ॥ १० ॥ बता ॥ असमयसमसारं चारुचैतन्यिचिन्हं । पर्पारेणतिमुक्ते ॥ अथ कलिकंडपूजा ॥ सोऽभ्येति सिकि.॥ अध्यै ॥

दृष्टाप॰ ॥ उठ रही क ॥ चर् ॥ ५ ॥ विश्वावकाशैः कनकावदातैदीपैश्र कर्परमयैविलासैः ।

पूजापाठ ।

द्रधोप ॥ ॐ न्हीं ॐ रहीं कः ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कपूरकुष्णागुरुचंदनाद्यैधुपैः सुधूमैर्वरद्वयुक्तैः । दुष्टोपः ॥ ॐ रही कः॥ धूपं॥ ७॥ बर्जुरराजादननाळिकेराम्रैः फलैमोंक्षफलाभिलाषैः क॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलंचंदनविशदाक्षतलतांतचरदीपधूपफलनिवहैं:।

। श्रीकलिक्डाय

## । अथ जयमाला ।

पुष्पांजि विमले ॥ अध्ये ॥ शांतिषारां पुष्पांजितः ॥

सर्क्या नमांद्रमालिमाणाभभास्वत्पदाभारह <u>भाधित्सन्माणनार्गनाथकफणाटापाष्ट्रसन्मडप</u>

नित्य असत्यप्यैकपतत्पविदंड । सदा स॰ ॥ निराकुल निर्मेल शील निरीश । निराश निरंजन जिन-निरामयसार ॥ विदीणीयनायनविष्तकरंड । सद्। सद्योद्य जय कल्क्डि ॥ थ ॥ अनत्यविकत्य नदा सद्योद्य जय क्लिकुंड ॥ १ ॥ प्योधिपयोध्रधीरनिनाद् । निराकृतनिर्मितदुर्मतवाद् ॥ विनीलिकिकरा । विश्वास्य विश्वरूच विदुर्ग विसर्ग ॥ विसाग विभोग विखंड विमुंड । सदा गोनीलं नवनीरदालिपदलीशंकासमुत्पादकं । ध्याये शीकलिकुंडदंडविलसबंडोप्रपाश्वेप्रमुं ॥ १ ॥ विबोधनिदान । विकासितविश्वविवेकनिदान ॥ विङंबितकाम जगज्जयचंड बरसिंह। विपाटितदुष्टमद्दिषगंडा सदा स॰॥ ३॥ कषायचतुष्टयकाष्ठकुठार। निरामय ासिक विशुक्ष

स॰॥ ५॥ मणेश नरेश सुरेश महेश। दिनेश शुभेश गुणेश गणेश ॥ चिद्किविकासितशतदल-तुंड । सदा स॰ ॥ ६ ॥ विशोक विमुक्तकलंक । विकासित विश्वविदूरितपंक ॥ कलाकुल त्रिदंडियिखंडितमाय विखंड । सदा स॰ ॥ घत्ता ॥ ८ ॥ कलिल्जमथनदक्षं योगियोगोपदक्षं । ह्यिकिलकलिकुंडं दंडपाश्वेप्रचंडं ॥ शिवमुख्शुभसंपद्वास्बद्धीवसंतं । प्रतिदिनमहमीडे बर्धमान-केवलिनिन्मयर्पिड । सदा स॰ ॥ ७ ॥ विखंडितमोहमहीरुहखंड । वरप्रद संपद् संपद्भुड ॥ हिंसिचे ॥ अध्य

## ॥ अथ रत्नत्रययूजा ॥

वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्नधीकरणं ॥ स्वधुनीनीरधाराभिगंधसाराभिराद्गत् । द्विघासद्दर्श-नज्ञानचारिवाण्यचैयाम्यहं ॥ ॐ -हाँ व्यवहारिनेश्रयरत्नत्रयाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ स्वाहा। ॐ न्हीं न्य॰ अत तिष्ठ' र ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं न्य॰ अत्र मम सन्निहितं भव र हरिचंदननियसिंदिग्यासैः कासहारिभिः । द्विधा॰ ॥ ॐ न्हीं क्य॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ तंडुलैः। गांडुगालंडेः गुजिते राहिगुजितैः । द्विधा॰ ॥ ॐ न्हीं क्य॰ ॥ अक्षतान् ॥ र ॥ प्रमुनैः मौर-भक्यांजसा वा ब्यवहारतो वा युक्तो निजात्माऽपिच येन वातैः। सद्दर्शनज्ञानचारित्ररूपं रत्न-त्रयं तत्प्रति कल्पयेऽध्यं ॥ १ ॥ ॐ न्हीं न्यवहरानिश्चयरत्नत्य अत अवतरीवतर संगीषट्

भानूनैरनूनैहैनदुर्लभैः । द्विघा॰ ॥ ॐ न्हीं ब्य॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सामायैस्तर्जिताम्रायैनिका-येशेणसंपदां। द्विघा॰ ॥ ॐ न्हीं व्य॰ ॥ चर् ॥ ५ ॥ प्रदिपैदीपिकाशेषदिक्चकनयनिश्येः। दिया॰ ॥ ॐ =हीं व्य॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धूपनैधूमधूताअविभ्रमैन्नेमरम्नेसे: । दिया॰ ॥ ॐ व्हीं ञ्यः ॥ धूपं ॥ ७ ॥ फलमेदैरसस्पर्शगंघवणादिसंभवैः । द्विघाः ॥ ॐ व्हीं ञ्यः ॥ फलं ॥ ८॥

रजापाठ

॥ अथ जयमाला ॥

अध्येणाऽध्योंबुदूर्वादिक्व्यसर्वेस्वहारिणा दिघा॰ ॥ ॐ हीं व्य॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ इत्यर्चयंति ये

भेदामेद्रत्नवयं सदा । ते शिवाः साद्रं मुक्तिशियो विंद्ति निर्वतिम् ॥ शांतिधारां

पुष्पांजितिः ॥ १० ॥

मोल्लपथैकसदंसिद्ममां॥ भव्न-इह चरित पिवत्त बहुगुणजुउ । अध्यउत्तरिणय वरकरंउ । तिवपयाहि णदिविणुभावधरि-त्रहमेरिय हुत ॥ सुरचर मंगळ चारु भणंति । सुणारय तुंबर गीय कुणंति ॥ र ॥ तिळोत्तम जणीविरचयमहर्षं। संपयुजे प्रमोत्सवजुनं॥ १॥ महरुष करे विधरेवि महेतु। सुकाहेळा-रिकेकणयारुम्यारः । रुहंडीयपाडळज्यीयसारः ॥ आसोहीयवंतीय पारीयजाय उन्बसी रंभ णडीते। सुरिद जारिद फार्णिद थुबेति ॥ सुमालयिकुंदकयंबसुमिंदु । | णिचयद्सणंबोधंचरित् पणु । वरचणह अग्गायिहाणहु ॥ चंपयरिंदु ॥ ३॥ सुकेय

सुबेलासेवंतिखुज्जयणाय ॥ सुपोहुमाहंसिरिपद्जा सुमणेहि । सुउचल्चियं अघ्य बुहेहि घणेहि । बता ॥ इह कुसमसामेदउ वरचउरिद्उ । कणयथाळु सुरवर धरियो । पळुपिपथासिउ अक्षियण-भासिउ । विवहरसिध्दिहि परियरिउ ॥ अध्यै ॥

### ॥ अथ श्रुतपूजा ॥

पवर्गेलक्ष्या जिनवरितैः प्रकारिपतैमस्यैः। परि०॥ ३०ँ -हीं शब्द्०॥ पुष्पं ॥ ४॥ श्रीमद्म-॥ श्रीमन्मुक्तरमृहाकरतलघारापितैः सद्कैः। परि॰॥ ॐ न्हीं शब्द॰॥ अक्षतान्॥ १॥ श्रीमद्न॥ ॐ ही सा॰ अत्र तिष्ठ रे ठठ स्वाहा। ॐ ही सा॰ अत्र मम सान्नीहता भव र वष्ट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ श्रीमदपुनभेवश्रीकरतल्धारापुरःसरैनीरेः । परिमलितदिक्-॥ १॥ श्रीमञ्जिन्नतिरमणीतिलकमित्रेश्रंदनक्षोदेः । परि॰ ॥ ॐ न्हीं शब्द॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ तटातैः परमागमभारतीं चाये,॥ ॐ न्हीं शब्दबह्ममुखोत्पन्नश्चतशारदादेव्यै जलं निर्वपामि स्वाहा याद्वाद्दकल्पत्रमूलविराजमानां । रत्नत्रयांबुजसरोवरराजहंसीं ॥ अंगप्रकीणैकचतुर्देशपूर्वकाया-माहें,यसहुणमयीं गिरमाह्वयामि ॥ १॥ ॐ न्हीं शारदादेवि अत्र अवतरावतर संवाषट् स्वाहा

तांगनाया हब्रेरमृतोपमेहेच्येः । पीरे॰ ॥ ॐ =हीं शब्दे॰ ॥ चहं ॥ ५ ॥ श्रीमत्सिद्धरमायाः॥

कत्याणियोधितेदीपैः । परि॰ ॥ ॐ नहीं शब्द्॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ श्रीमद्जरामरश्रीयाससंवासिते-

पुजापाठ

पीरे॰ ॥ ॐ न्हीं शब्द॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ नीरादिबस्तूत्करानिमितेन चार्चेण भक्तयाऽज्गम तेऽभि-। सिन्दै । वाग्वादिनीं जैनमुखप्रजातां प्राचािम लोकत्रयसेव्यमानां ॥ अर्घ्य ॥ इत्यमीभिः समाराध्य श्रीजिनवरवाणी अमियसुवाणी । गंभीरमधुरसुवाणीया ॥ समदुखविरहिता बहुगुणसहिता । मनो-सुदूरीय सम सम सुनयसुजाणी ॥ सुशीतळपण संसिकळ सुविशाळा । ते पू॰ ॥ र ॥ सुत-त्वप्रकाशनदीपहतेजा । सुपढ्ता भवियण उपदेशहेजा ॥ सुमिध्यात्वतिमिर केडनसुविशाळा । ो पू॰ ॥ र ॥ सुपरमहामुखकमळायोत्पन्ना । सुबारह अंगतिहितसुचंगा ॥ सुसरस्यती वाग्देवी सुनीयशाळा । ते पू॰ ॥ 8 ॥ सुपहिलो आन्वारंग विजाणी । सुदूजो सूनकृत बखाणी ॥ सुतीजो स्थानंग सुनीयशाळा । ते पू॰ ॥ ५ ॥ सुन्वयो समनायंग सुनंगा । सुपंचमो न्याल्यात्रज्ञानियभंगा सुछटो जात्कथा सुनिशाळा । ते पू॰ ॥ ६ ॥ सुसातमो उपनासक सुअंगविपूर्वकसाहितविभंगा ॥ सुसुम-पूजाइन्यैः श्रुतं वरं । भवसंतापिव छेदं शांतिषारां करोम्यहं ॥ शांतिषारां । पुष्पांजिहः ॥ धुंपैः परि॰॥ ॐ न्हीं शब्द ॰॥ धूपं॥ ७॥ श्रीमदनंतचतुष्टयफलैः फलैः स्वर्णपरिपाकैः तेपूर्वकसुज्ञानविशाळा । ते पूजो जिनवाणी गुणमाळा ॥ १ ॥ सुएक अनेक प्रदेशसुखाणी ॥ अथ जयमाला ॥ हररिष्या वाणीया ॥ १ ॥ सुकेठिविओष्ठिवरिहतसुचंगा ।

गुणवंता । सुआठमो अंतकृत जयवंता ॥ सुनवमो अनुत्रयअंग विशाळा । ते पूर ॥ ७ ॥ नशासनशोभित सिनगारा ॥ सुरेंद्रनरेंद्रसेवित स्विशाळा । ते पू॰ ॥ ११ ॥ घता ॥ अज्ञानति-सुदंशमो प्रशब्याकरण विचंगा । सुग्यारमो विपाकसूत उतुंगा ॥ सुबारमो हाप्टिबाद सुवि-शाळा। ते पू॰ ॥ ८ ॥ सुजिनवरमुखकमळायोत्पन्ना । सुद्राद्शअंगश्रुत निःपन्ना ॥ सुगणधर्य-थित ज्ञानविशाळा । ते पू॰ ॥ ९ ॥ सुमुनिवरविस्तारित गुणवंता । सुत्रिभुवनमाहिमाजित जय-वंता। सुभाएती सारद गुणहविशाळा। ते पू॰॥ १०॥ सुभवियणवंदित त्रिभुवनतारा। सुजि-मिरहरो सुज्ञानदिवाकरो। पढी गणी जे सावधरी॥ बह्मजिनदास भाषे विश्वधर्मकासे। मनवां-अत्र मम सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ श्रीशातकुंभोत्तमकुंभ-रामनःपयेयज्ञानश्चतमागरपारगान् । आचायेवयेस्वामीनां पंचाचारपरायणान् ॥ ॐ हीं नमः गणघर अत्र अवतरावृत्तर संबोषट् । ॐ -हीं नमः ग॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ -हीं नमः ग॰ उँ हीं नमः गणघराय जलं निर्वेषामि स्वाहा ॥ १ ॥ श्रीगंघसारैरिव साघुवगैँराशांबरामोदिभि-पूर्णेरंमोभिरुचीः सुमनैः सुगंधैः । वर्तस्यमानानिह वर्तमानान् बृत्तान् यजे श्रीनवकोटिसाधून् ॥ ॥ अथ ग्रुरुपूजा । छित्तमल्बुष्टि घणी ॥ अर्च्य ॥

व्यापाठ

[सिंदुमिश्रेः॥ वर्त्ते ॥ ॐ -हीं नमः ग० ॥ गंधं ॥ २ ॥ रत्नत्रयेणेव सतां सितेन पुंजत्रयेणाक्ष-तमत्तमेन । वर्ते ॥ ॐ न्हीं नमः गणधराय ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ इंद्रिदिराऽऽलिगितनन्यपुष्पैः संस्त्यमानैरिव साबुवरों:। वर्ते ॥ ॐ ऱ्हीं नमः ग॰॥ पुष्पं ॥ ४॥ आत्मानमाल्हाद्यितेन

शुक्कध्यानेन तेषां चरुणा वरेण। वर्ते।। ॐ न्हीं नमः ग०॥ चरु।। ५॥ शानप्रदीपैरिव सन्मुनीनां मनोहरिद्धभीणदीपबृदेः। वर्ते।।। ॐ न्हीं नमः ग०॥ दीपं॥ ६॥ आमोदितारी-रिव संयतानां गुणैः सुकालागरुधूपधूमैः। वर्ते।।। ॐ न्हीं नमः ग०॥ धूपं॥ ७॥ फलैरुद्कें-रिव संयतानां गुणैः सुकालागरुधूपधूमैः। वर्ते।।। ॐ न्हीं नमः ग०॥ धूपं॥ ७॥ फलेरुद्कें-रिव साम्ययाऽक्षेरानंदनैश्रोचरसालमुख्यैः। वर्ते।।। ॐ न्हीं-नमः ग०॥ फलं।। ८॥ थीहेमपात्रे निहितेन भारवद्ध्येण वारादिकरवास्तिकेन । वर्ते ॥ ॐ -हीं नम्: ग॰ अर्ध्य ॥ ९॥ गुरुभक्तया वर्ष सार्धेद्वीपद्वितयवार्तिनः । वंदामहे त्रिसंख्योननवकोटिसुन्किरान् ॥ वांतिघारां । ॥ अथ जयमाला ॥ पुष्पांजितिः ॥ १० ॥

अनुदिन च्रणकमेल नमो ॥ तहा परसादे मन आल्हादे। रतवन करी बहुदुःख गमी ॥ १ ॥ सुएक आतमध्यानसहित नमो । दुइ रागद्वेष नमो ॥ तीनि रयणमंदितवरकाय नमो । च्डकषायरहित वरपाय नमो मुनीश्वर निमितसुरासुर । सकल

नमो । दह दह तीनि स्थानकलीत नमो ॥ दह दह चतुर्जिनवर-विराहित नमो । दहषट् परिभावनसहित नमो ॥ दहसात संयम गुणवंत नमो । दह आठ धीर नमो ॥ षट्षड्मनिंचातित नमो।। दहतीनि चरण पालीत नमो। दहचारी मऴ टाळीत नमो।। ।। दह पंच प्रमाद दोष दुरिकरण नमों।। ८॥ दह आठ सहस्र शील नरण नमो । दह नव् मासक जीव जयवंत नमो ॥ आठ ध्यानसहित मुनिकाय नमो । आठ मद्रिहत यितपाय नमो ॥ ५॥ रहित गुणवंत नमो । गुणस्थान हरण नमो ॥ दह दह वर मार्गण कथित नमो । दह दह एक चतुर्गुणलक्ष नमो ॥ ९ ॥ काय त्रव नयकलित गंभीर नमी । नवविध शील पालीत नमो ॥ दशलक्षणधर्भ प्रकाश नमो पाय नमों । दह दह पण भावन भावीत नमो ॥ १०॥ इह गुण अधिगुणबंत नमो दश्धमीम्यान आवास नमो ॥ ६ ॥ दहएक पार्डम उपदेश नमो । दहदूबिध तपस्वी नमो ॥ पंचमगतिसाधित उध्दरण नमो वच्न सफल भावियण निर्भेथ मुनी जयवंत नमो ॥ गणधर यतिवरपाय नमो । मन षट्काल वालाणित सेव नमों ॥ ४ ॥ भय सात नमो ॥ ३ ॥ 'षट्कायद्याकर वीर नमो । षड्क्रव्यप्रकाशन विचार नमी पंचाश्रवआश्रवरहित नमो ॥ पंचेष्रियशोषितगात्र नमो । तिहुयण नमो ॥ ११ ॥ तिह्नयणजनपूजीत चरण दहदहदू परीसह सहन नमा गंग

नारण भवतांड नमो । करणारससमकरंड नमो ॥ १२ ॥ धर्म शुक्कध्यान धरण नमो । गुण-

BILLED

श्रीमुनीक्षर स्वामी नमू शिर नामी । वोई कर जोडी विनय करू ॥ दीक्षा आति निर्माली

मज उजाळी। ब्रह्मजिनदास भणे कृपा करी ॥ अर्ध्य ॥ इति पंचपूजा संभाप्त ॥

ist.

अथाधिवास्य चिर्मुपामित्यादि विधिना परं । ब्रह्माहेदाादेधमें च मध्यमंडलमचैये ॥ १ ॥ इति

॥ अथ नवदेवताविधानं ॥

पितित्वा यंत्रोपिर पुष्पांजालि क्षिपेत् ॥ निर्यथायाैः प्रसादं कुरुत पदामिहाद्त सध्दमेदीप्ते

देवाः सर्वेऽच्युतांता विकुरत सुतनोः स्मामिमामेव शांत्यै ॥ क्षिप्त्वा कमीरिचकं किमपि तद्-

शमं रफूजंदावजीतेजाः । सो ध्यायं शासदीशास्त्रिजगादिह परं स्थाप्यतेऽनुत्रहे तु ॥ प्रभावकिसि-

हसात्रिध्यविधानाय समंतात्पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ २ ॥ एते वर्षेत्विहाशीरमृतंम्याष्गणाः साधु हुत्वाऽभि-

न्यानश्रणिआरूढ नमो ॥ श्रीकेनलज्ञान उद्योत नमो । श्रीमुक्तिरमणिवरकांत नमो ॥ घत्ता ॥

त्रिभुवनसाथिमिकाद्यपणाय समंतात कुंकुमाक्तप्रष्पाक्षतं क्षिपेत्॥ हक्शुध्यादिसमिध्दशक्तिपरमज्ञहा-

प्रकाशोद्धरं। शष्ट्रमधाशीरमीरितपर्दं तन्मूलमंत्रादिभिः॥ इंश्वीरमिराध्यते तद्भितो दीमामित्तु-

सहसुरमुनयस्तेऽहर्भिषाः स्तुवंतः । श्रष्टद्तवायौ महाऽयं जिनयजनविधौ प्रस्तुवे दिन्यसिष्ट्तान् ॥ ३ ॥

राष्या । विश्वे देवाश्व शास्त्रं वृजिनपरिजनान् मृतु विमानि होते ॥ स्थानस्था एव चैनं

### || 84 ||

क्षिपेत् ॥ स्वामिन् संवीषट्कताह्वानसस्य ॥ द्विष्ठांतेनोट्टंकितस्थापनस्य ॥ स्वाहानिणींते वषट्का-हमासने । न्यस्याऽचामि सुभिक्तिमुक्तिद्महं ब्रह्माहंमित्यक्षरे ॥ ४ ॥ शब्दब्रह्माचेनाय क्रिंगिकामध्ये पुष्पांजिं क्षिपेत् ॥ चिद्रुपं विश्वरूपं व्यतिकलितमनाद्यंतमानंद्सांद्रं । यत्प्राप्तैरतिविवतेंव्यहरद-धिपते दुःलसौरूयाभिमानैः ॥ कुमेष्रिकाचदात्मप्रतिघमलभिद्गिरुकानिःसीमतेजः । प्रत्यासीदृत्प-ीजःस्फुरदिह परमब्बह्मयज्ञार्हमर्हे ॥ ५ ॥ ॐ -हीं परमब्बह्मयज्ञप्रतिज्ञापनाय कणिकांतः कुसुमांजिल रजात्रे सानिध्यस्य प्रारमे ह्यष्ट्येष्टि ॥ ६ ॥ मलयरहललिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेंद्रस्य । संवी-पट् ठठ वपाडिति पह्यवमंत्रीक्षिकरणैः कुवे ॥ ७ ॥ ॐ -हीं श्रीं क्कों ऐ अहें अहीत्सद्राचायोंपा-अनेन गंधपुष्पाक्षतान्यितपाणिपात्रेण पुष्पांजिं प्रयुंजयेत्॥ आह्वानं॥ ॐ अहै अत्र तिष्ठत ठठ स्वाहा । अनेन तद्दार्यतिष्ठापयेत् ॥ स्थापनं ॥ ॐ॰ अहं॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वषट् गांगेयोज्वलमंगलासकमहाभ्गारनालोद्गतैगंगायुत्तमतीर्थसारसालिलैगंघातभ्गवजैः। चायेऽहं जिन-सिंद्रमूरिविमलान् सत्पाठकं साधवं जैनंद्रोक्त्सुधर्ममागममथो चैत्यं च चैत्यालयं ॥ ॐ =ही ध्यायसर्वसाधाजीनधर्मजिनागमाजीनचैत्यालयाश्च न्वदेवता अत्र अवतरतावृतरत संबौषट् स्वाहा। । अथ अष्टक ॥ स्वाहा । अनेन तद्दत् सिन्निधापयेत् ॥ सिन्निधीकरणं ॥

अर्होत्म वायोषात्र्यायसर्वसाधिजनधर्मिजनागमजिनचैत्रजिनचैत्यालयनबदेवताभ्यो जलं निर्व- || | अहे ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ हब्येनेब्यष्टतान्वितेजनमनःसंब्यंजनैब्यंजनैभेक्ये रक्षसुखप्रदेवरसुघामाध्यंधी-यांचकेः। चाचेऽहं ॥ ॐ न्हीं अहे ॥ प ॥ चंद्राकेचुतिहायेतीयेदुरितध्वांतीघविध्नेसकेः लालयनवदेवताम्यो गंधं ॥ २ ॥ श्रीमत्पार्वणशावरीशाशिकरज्वालोरुलीलाघरैः । पूतैः शीतलर-॥ हिमवालुकालविहितेधूपै रसैः कर्णिकानासत्काम्यकटाक्षसौग्यन्तुरमिभ्राम्यैः सुधूम्याभरैः। चायेऽहं॰॥ निष्ठिकाकुबलयश्रीकेतकीजातिकासत्तौगंधकबंधुजीववकुलैमिल्यैरालिक्षाध्यकैः। चायेऽहं॰ ॥ ॐ -हीं ॐ न्हीं अहे॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सद्योऽभीष्टफलप्रदानमधुरै रद्यानवद्योत्तम—द्राक्षादाहिमजंबुजंभरुच-रिमगंत्रमधुरेः शाल्यक्षतैश्राचितेः॥ चायेऽहं॰॥ ॐ -हीं अहं॰॥ अक्षतान्॥ र ॥ फुक्षेमीह्रम-पामि स्याद्या ॥ १ ॥ श्रीगंधेर्नरगंघासिष्ट्ररमदोन्मत्तालिभिः रनापकैः । पूरैः शीतलरिमधूलिकालितैः॥ नेनं च चैत्यालयं ॥ ॐ न्हीं अहीत्सष्याचायोपाध्यायसर्वेसाधुजिनधर्मजिनागमजिनचैत्यजिनचै-साङ्क्योत्तमभावशुष्टिसहर्योरुवात्रदीपन्नजैः। चायेऽहं॰॥ ३०ँ -हाँ अहं॰॥ दीपं॥ ६॥ भद्रश्री-मार्माम्संमिथितेः॥ चायेऽहं जिनासिब्सारिविमलान् सत्पाठकं साधवं। जैनंद्रोक्तस्घर्ममागममथो नत्पात्रादिसंरित्तं सिसार्थादिसुमंगलार्थवरवग्षिष्यन्ध्यंश्चित्रे। चायेऽहं॰ ॥ ॐ -हीं अहं॰॥ कादीत्येयचांचेः क्लेः। चायेऽहं०॥ ॐ -हीं अहे०॥ फलं॥ ८॥ अध्येणाध्यंमहामहारजत-

||अध्यै ॥ ९ ॥ ततो जिनेंद्रपादांते वारिघारां निपातये । भ्रंगारनालिकोद्वांतां विनमछोकशांतये ॥ || [4]|| शांतिघारां ॥ १०॥ देवेद्रबृंद्मणिमौलिसमाचितांघिद्वाघिद्वपरमेश्वरकीतिभाजः । पुष्पायुधप्रमथ-नस्य जिनेश्वरस्य पुष्पांजि विरिचितोऽस्तु विनेयशांत्यै ॥ पुष्पांजितिः ॥

## ा। अथ प्रत्येकणूजा।

ॐ =हीं॰॥ गंधं ॥ र ॥ अक्षतैरक्षतैरोधैर्ल्कमीलक्षणलक्षितैः । श्रीजिनें ०॥ ॐ =हीं ०॥ अक्ष-हन्यैनेन्यांशु मक्षेयसारदुग्धादिसंयुतैः। श्रीजिनें ॥ ॐ न्हीं ॥ चरं ॥ ५ ॥ सत्सोमदीपसंदोहै। रपयगैसुखप्रदेः। श्रीजिनें ॥ ॐ न्हीं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ घूपैः श्रीखंडकपूरकारमीरागरमुख्यकैः। सिंध्वादिनदिसत्तीथादानीतैविमलैजेलै:। श्रीजिनेद्रांघिपंकेजद्द्यमंचेऽघमुक्तये ॥ ॐ =हीं अहें नमः परमेष्टिने ॥ जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ चंद्रचंद्नकालादिगंधद्रव्योत्थगंधकैः । श्रीजिने ॥ तान् ॥ रे ॥ गंघछुच्घादिसंगीतैस्तुंगपद्मादिपुष्पकैः । श्रीजिने ॥ ॐ न्हीं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ शांतिघारां ॥ देवेंद्रवंदमणिमौलिसमचितांघेदेवाघिदेवपरमेश्वरकीतिभाजः । पुष्पायुघप्रमथन्स्य अध्यं ॥ एवं जिनेद्रमभ्यच्यं सुरसंदोहपूजितं । वार्धारा तु जगच्छांत्ये श्रीपीठाम्रे कृताऽहताः । । श्रीजिने॰ ॐ -हीं॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ अध्येरनध्येपात्रस्थैनीरगंघादिनिर्मितेः । श्रीजिनें॰ ॥ ॐ -हीं॰ अभिनें ॥ ॐ न्हीं ॥ धूरं ॥ ७ ॥ जंबूजंबीरकाम्रामनोचमोचाम्रसत्मलेः जिनेश्वरस्य पुष्पांजितिविराचितोऽस्तु विनेयशांत्यै ॥ पुष्पांजितः ॥ ॥ अथ सिदार्चनं ॥

स्याहतैः परमपावनतीर्थवारिमिविघुरजःपरामेश्रेः । सिद्धमष्टगुणयुक्तमनंतं पूजयामि वरनिवृति-हिन्दिकांचनजातपात्रे सिद्धाय सिद्धसुखदाय भुदा ददेऽह ॥ अर्ध्य ॥ १ ॥ श्रीखंडसोमाधिविभूति-ॐ न्हीं सि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ लोहपीतनसिताम्रसुरम्यैश्रंदनादिजदर्शांगसुधूपैः । सिद्ध॰ ॥ ॐ न्हीं सि॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ नाळिकेरकदळीफलपूराम्रादिजैः फलकुलैः परिपक्वैः । सिद्ध॰ ॥ धूलीसंवासितैस्तीर्थजलैः प्रकुर्वे । सन्छातिषारात्रयमग्रतोऽस्य श्रीसिद्धलोकत्रयसर्वशांत्यै ॥ शांति-सिध्ये॥ ॐ न्हीं सिद्धपरमोष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहाँ॥ जोंगकेंद्रहरिचंदनधीरइन्यजै: शमहरै-मिद्ध धारों ॥ १ • ॥ परिमलमयकुँद्दूवर्गमोजमुख्यै । रलिकुलनिनदैः पुष्पांजिल सत्यमुनैः ॥ निक्षित्रमु-सिह०॥ ॐ न्हीं सि॰॥ पुष्पं॥ ४॥ भक्ष्यभक्त्यृतपायसपूर्वेहेंमभाजनगतैश्वरुभिश्व। सिद्ध॰॥ ॐ हीं सि॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्गधतंदुलममुद्रमहन्यदीपधूषप्रकृष्फलनिर्मितमेतदृष्यं । संप्रस्तुतं सिन्द्र ॥ ॐ -हीं सि॰ ॥ अक्षतान् ॥ र ॥ चंपकाब्जबकुलोत्पलजातीमाष्ठिकाकुरवंकाादेलतांतै: । वरमंथे:। सिद्ध ॐ न्हीं सि॰॥ गंधं॥ इंदुकुंदवरमुक्तिसुहारै: श्वेतकै: कलमतंदुलपुंजै: जनतापन्यापमंहारिणोऽत्रे । निक्षमगुणन्यद्भेः सिद्धनायस्य कुर्ने ॥ पुष्पांजित्तिः ॥ ११ ॥ ३० -हीं सि॰ ॥ चरं ॥ ५ ॥- भन्यिकिल्विषतमश्रयनाशैरंगिमोक्षमुखदेंतिंघुद्गितैः ।

THIE

## ॥ अथ आचार्याचेनं ॥

॥ रेवेरतंडुलोवैः । चाये ॥ ॐ ंह्रं आ ।। अक्षतान् ॥ ३ ॥ बंदुकमंदारमहोत्पलादिपुष्पोत्करै-र्भेगसमूहनादैः। बाये॰॥ ॐ न्हूँ आ॰॥ पुष्पं॥ ४॥ सामोदबाष्पानिवतशास्त्रिभक्तापूपाज्यदु-ग्धादियुतैः सुहन्यैः। बाये॰॥ ॐ न्हूँ आ॰॥ ज्वं ॥ ५॥ द्विजेशतपापतमोदिनादौः सत्कांच-सन्नासिकामोदकुतेंदुमिश्रैस्तोयैरयर्थामहरैः पत्रित्रैः। चाये मनःपर्ययबोधयुक्तं श्रीधर्मसूरिं श्रुत-पारगं तं ॥ ॐ =हूँ आचार्यपरमेष्ठिने जलं निर्वपामि खाहा ॥ १॥ श्रीखंडकपूरसुजोंगकादिइन्यो-त्थगंवैविधुमानुशितैः। चाये॰॥ ॐ न्हूँ आ॰॥ गंधं॥ २॥ सद्धमंपुजिरिव सौख्यदानैरजल-नारित्रसमादिरूपैः। चाये॰ ॥ ॐ ँहँ आ॰ ॥ दीपै ॥ ६ ॥ सद्योवनेंदूत्तमधीरलोहश्रीचदनायुद्ध-बसारंधूपैः । चाये॰ ॥ ॐ हूँ आ॰ ॥ धूपं ॥ जंबीरजंबूफलपूरधात्रीरंभाम्रघोटाम्लफ्लैः सदिष्टेः । संवासितैमंजुसुगंघचूणेंलेंकप्रकृष्टामलदिन्यतोयैः । सच्छांतिधारात्रयमातनोमि श्रीधर्मसूर्यधिमहो-चाये मनःपर्ययवोधयुक्तं श्रीधर्मसूरिं श्रुतपारगं तं ॥ ॐ न्हें आचार्यपरमेष्ठिने ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ ललाये ॥ शांतियारां ॥ १० ॥ सचंचरीकावृतमाक्षिकाञ्जश्रीमालतिकेताकेमुख्यपुष्पैः । पुष्पांजाि चाये॰॥ ॐ हैं आ॰॥ फलं॥ ८॥ अध्येण सहाजनमध्यगेन वार्गधकाद्यै रचितेन प्रते:। तं प्रकरोमि भक्षी सूरेः पदाये यतिबंदितां ।। पुष्पांजितिः ॥ ११ ॥

मुगंघचूणैत्रासितैविध्रोध्रेतैः मुसज्जलैः। सुपाठकेंद्रमष्टतंः प्रपूजयामि सिद्धये ॥ ॐ =हाँ उपा-। 🚦 ध्यायपरमेष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ वरेंदुचंदनादिजैः मुरंद्रवंदागंधकैः । मुपा॰॥ ॐ नहीं उ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ मृगांकभानुपांडुरैर्गतस्तुषैः सद्धतैः । सुपा॰ ॥ ॐ नहीं उ॰ ॥ अक्ष-तान् ॥ ३ ॥ लतांबुजोत्पलादिकेर्लतांतकैः सुसंरसैः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हों उ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ अपूपभ-ा अथ पाठकाचन ॥

मश्रयं । सुपा॰ ॥ ॐ न्हें। उ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुरेंदुलोहकादिकेः सुधूपकेः सुधूमकेः । सुपा॰ ॥ ॐ नहीं उ॰ ॥ धूर्ष ॥ ७ ॥ मनोऽक्षनासिकाहरै समालकादिसत्मलैः । सुपा॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ । अध्यै ॥ ९ ॥ आंति कुनैतु जंगतां आंतये आंतिधारिणां । उपाध्यायपद्रयात्रे कुनै पुष्पांजाति क्तकादिकैमीनोहरै: मुहब्यकै: । सुपा॰ ॥ ॐ न्हों उ॰ ॥ चरं॥ ५ ॥ हिमसुघेशसंचयै: क्षतैरवत-कलं ॥ ८ ॥ जलगंधादिभिष्ठेन्यैः कृतेनाध्येण पावनैः । अंचामि तमुपाध्यायपरमेष्ठिनमिष्टितं ॥ मुदा 🌡 शांतिषारां १ वृष्णंजालः ॥ १० ॥

# ॥ अथ सर्माध्वचन ॥

सध्यानमीनयुतमस्तमनोजमानं श्रीसर्माधुप्सेष्टिनमत्रेयामि ॥ ॐ ट्हः सर्वसाधुप्रमेष्टिने जलं निर्वणमि स्वाहा ॥१॥ सद्धाराम मीपुण्यतीयमालेल्होरमताशुष्ट्रीसंमिश्रितेमुनिमनोभिर्भारबातिषूतेः

| रुस्पीतनकुकमेंदुश्रीचंदनप्रभृतिगंधवसूत्यगंधैः । सध्या॰ ॥ ॐ न्हः सर्वे॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ मुक्त- | स्रि फलेंद्करकैरवकुंद्रशुन्नेरक्षीणमोक्षमुखदैरुचिताक्षतीषैः । सच्चा॰ ॥ ॐ हः सबै॰ ॥ अक्ष-सध्या॰॥ ॐ न्हः सर्व॰॥ धूपं॥ ७॥ सद्रोस्तनीफनसदाहिमपूगरंभासन्नाळिकेररुचकादिफलैः मुदानैः। सध्या॰॥ ॐ न्हः सर्वे॰॥ फलें ॥ ८॥ पानीयगंधसदकोद्रमहन्यदीपधूपादिभिर्वेसाभे स्ध्यीमेदं कुतं तैः। संस्थापितं कनकिनिमितचारुपात्रे श्रीसाधवेऽभरनताय ददामि तस्मै॥ तान् ॥ ३ ॥ जातीकुरंटकंसदुत्पलचंपकाद्यैः पुष्पैद्विरेफवरपूरितादेक्समूहैः । सभ्या॰ ॥ ॐ हः अर्घ्यं ॥ ९ ॥ स्वभावानिर्मेळजलैः शीतलैश्रंष्र्मिश्रितैः । शांतिषारामिमां कुर्वे साधोरत्रे महाद-सर्व॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ शाल्यन्नपायसघ्तप्रमुखैः सुपक्वेहेन्यैः सुवणैकृतमंजुलभाजनस्थैः । सध्या॰॥ ॐ न्हः सर्वे०॥ चर्षे॥ क्पूरदीपविसरैजंगद्धरम्यैभंब्येष्टनाकशिवसील्यमुदानद्धैः। सध्या०॥ ३% हः सर्वे ॥ दीपं ॥ ६ ॥ घीरासितागरुसिताभसुचंदनादिसदंधवस्तुजनितै रमणीयधूपैः रात् ॥ शांतिघारां ॥ १०॥ सन्मालतीकुरवकांबुरुहादिपुष्पैः सद्दंधलुन्धमधुपावित्रिरम्यशन्दैः भक्या करोमि कुमुमांजालिमिंड्बंदाशीसर्वसाधुपरमोष्ठिपदांबुजाये ॥ पुष्पांजालिः ॥ ॥ अथ जिनधमचिनं ॥

तोथैरशेषतनुमुन्दवतापनाशैस्तिथोंद्कैः सरसिजैः कलितैः सुराच्यैः। इग्बोधवृत्तमयमंगिद्योरुमूले |श्रीजैनधर्ममनवं महयामि भक्त्या॥ ॐ न्हीं जिनधर्माम नमः। जलं निर्वपामि स्वाहा॥ १॥

रामिमतगंधसुदानदक्षैः । हम्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ घूपं ॥ ७ ॥ घोटाम्रकादिकद्जीफलपूर-घात्रीनारंगतिंदुकसुदानफलप्रदक्षैः । हम्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ फले ॥ ८ ॥ सन्नीरगंघकल-माक्षतचारपुष्पहञ्यादिपूजनसुबस्तुक्कतैः, सद्ध्यैः॰। हम्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ सहंघसारवरवांशिकजातगंधैः सहंघभावितसमस्तिदिगंतरीथैः। हग्बो॰ ॥ ॐ -हीं जि॰ ॥ गंधं ॥ २॥ यस्मात्मुरंद्रनरपाधिपराज्यल्द्रमीर्यत्सर्ययोगिनुतबोधजिनंद्रपद्मा । यस्मात्म्रासिद्धकमळा हि भवेन्न-नोज्ञेः। इम्बो॰॥ ॐ न्हीं जि॰॥ चर्गा ५॥ कर्माधकारभवहारिभिरिंदुदीपत्रातैविनेयजनताम-ल्बोधबीजैः । हम्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सर्पिडकागरुरजादिमरैः सुधूपैः सर्वाम-संजातमाष्ट्रिकालिकाब्जकराबदातै: शाल्यक्षतै: मुक्कतपुंजवदिष्टदानै:। हम्बो॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ ॐ न्हीं जि॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सद्व्यंजनाज्यपरमान्नसद्नभक्ष्यैः क्षीरादिकै रुचिकरेश्वरुकेमें-अक्षतान् ॥ ३॥ श्रीबंधुजीवकलतांबुजकुंदनीलमन्मिक्षिकासुमनसादिलतांतमाल्यैः । दम्बो॰॥ ताणां तं जैनधर्ममहमाद्रताः प्रवंदे ॥ शांतिधारां । पुष्पांजालिः ॥

सरोजनामकैरवप्रभातिपुष्पवासितैः पवित्रपात्रवासिभः कनककृमपूरितैः । जिनाननाद्विनिगेतां गण-बसाविसेवितां यजे परमभारतीं सकटळोकपुजितां ॥ ३० -ही जिनागमाय नमः ॥ जल् निवे-॥ अथ आगमाचन ॥

वृजावाठ

चर् ॥ ५॥ कर्षूरभरहासिभः सिताभदीषत्रजैरशेषजनलोचनाप्रयैरखंडप्रभैः। जिनान॰ ॥ ॐ हाँ नमः ॥ धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥ गुडफलपूगदाडिमरसालमोचादिभिः सुरूपसदंघयुक्फलकुहैर्सनोः साझगकैबेलयनुपुरांजनैः सुवर्णमणिमुद्रिकाविविधकुंडलैमेंडलैः। जिनान॰॥ ॐ =हीं जिनाग॰॥ सुशिहिपपरिनिर्मितेर्घेवलगौरशाणसंज्ञकैः । जिनान॰ ॥ ॐ न्हीं जिनाग॰ ॥ वर्स्न ॥ ९ ॥ किरीट-प्रसूनिनवहैर्जपाकमळजातिचंपकै: । जिना॰ ॥ ॐ ऱ्हीं जिनाग॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सदाज्यदुग्ध-द्धिमंक्ष्यवर्गालिभक्तादिकैः सुवर्णमणिभाजनिश्रितपवित्रनैवेद्यकैः । जिनान॰ ॥ ॐ -हीं जिनाग॰ ॥ जिनाननार्द्विनिर्गतां गणघ्रादिसेवितां यजे परमभारतीं सकल्लोकपूजितां ॥ ॐ -हीं जिनागमाय हारिभिः। जिनान॰॥ ॐ =हीं जिनाग॰॥ फलं॥ ८॥ महाधवलदुकूलनेत्रदिविजांगचित्रादिकैः ॐ =हीं जिनाग॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ निशापतिमयुखसमपांडुरैः सदक्षतैमेमोज्ञसद्रंथिभिलेलितकाय-|शोभितैः'। जिनान॰ ॥ ॐ =हीं जिनाग॰॥ अक्षतान् ॥ ३॥ छतावकूळनीपकुंदसुरभूजपुत्रागक-षोडशामरणं ॥ १० ॥ पूर्तामोभिः सुगंधैरगरमलयजायुक्तवेर्गधलेपैः सद्रीरेरक्षतीवै रुचिरपरिमलै-अंपकादिप्रसूनैः । नैवेधैद्रिपकौधैरगरमुरमिदावीदिघूपैः प्रशस्तैः संयैः संसत्फलौधै रिचतामिद्महे [[पामिं स्वाहा ॥ १ ॥ मनोजचंद्रचंद्नागरतरूणां रसेः सुगंघपरिपक्तपट्पट्सुरारम्यकेः। जिनान॰॥ जिनाग॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सुधीरहिमवाङुकामलयजादिधूपकैः सुरासुरनरोरगप्रमोद्दैः सुमोहिभिः ।

## ॥ अथ अनाविमिद्दमंत्रः ॥

साहू मंगळं। केवाळप-गञ्जज्ञामि । सिन्ने सरणं पञ्जज्ञामि । साहू सरणं पञ्चज्ञामि । केबद्धिपंणंतो धम्मो सरणं पञ्चज्ञामि ॥ ॐ -होँ शाति कुरु कुरु सर्वशांति कुरु कुरु वषट् स्वाहा ॥ अयमनादिसि-समेत्रः ॥ ( येथे या मेत्राने कर्पूर व चंदन यांच्या गंधाने मिश्रित सुगंधित शुभ्र अशा णंतो घम्मो मंगळे ॥ चतारि छोगुत्तमा । अरहंता ठोगुत्तमा । सिद्धा छोगुत्तमा । साह स्रण जिनसिस् मूरिदेशक्तसाध्यरानखिलभन्यजनमहितान् केवाळिपण्णंतो धस्मो ळोगुत्तमा ॥ चत्तारि सरणं पब्बज्जामि ॥ अरहते णमो उवइझायाणं गन्नसाहुणं ॥ चत्तारि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिद्धा मंगळं । मांगमंचैत्यचैत्यालयसमन्वितान् पूज्यामि नवदेवान् ॥ पूर्णाध्यै ॥ । अथ जयमाला ॥ ॐ णमो अरहंताणं । णमो सिद्धाणं। णमो आइरियाणं । हुलांनी २१ वेळा पुष्पांजलि करणे. ) ळागुनमा ।

मणुय णागिदमुर घरिय छत्तत्वा । पंजकल्लाण सोरस्विवळी पत्त्वा ॥ दंसणं णाणसोरस्वं अणंतं बळे। ते जिणा दित असो वर मंगळे ॥ १ ॥ जिहि झाणंगिजाळेहि अहिब्रिह्यं। जम्म जर मरण णयरत्तंयं दंडयं ॥ जेहि यंते सिंवं सासयं ठाणयं। ते मंस दितु सिद्धा वरं णाणयं ॥ २। [] पंचमहाचार पंचिंगिसंसाह्या । बारहंगाइ सुदजल्लि अवगाह्या ॥ मोख्बल-छी महंते महत्ती सहिलख्वणं णणिणदा ॥ भवियजणसम्मत्त्वाहिरं कारणं । दिंतु सोख्तं मन जिणवरा चावरं ॥ ८॥ घणमि सिंछिजये ॥ ळह्यदो सिन्दिसोख्वाय बहुमाणणं । कुणिय काभिषणं पुज्जपुज्जा-सया। सूरिणा दिंतु मोब्बंगयासम्ग्या ॥ ३ ॥ घोरसंसार भीमाटवी काणणे । तिब्बविहराळतह पावपंचाणणे ॥ णडमग्गाण जीवाण पहदेसंया । वंदिमो उवस्झांय अहो। सया ॥ ४ ॥ उग्गतव-चंरणकरणेहि जाणंगया । धम्मवरझाणमुक्केकझाणंगया ॥ निभ्भरं तवसिरिष् समार्किगया । सोख्लयं दिंतु णिचं वरं ॥ मंगळं ळोगुत्तमोय सरणं तहा । सो मम देउ धम्मो वरं मंगळं ॥ ६ ॥ हिया। दिंतु मे तिळोब्बाजिणवस मंगळं॥ ९॥ येण तोत्येण णवदेवता वांदेये। गुरुहिसंसार-साहचो ते महा मोल्लगइ यं दिंतु मे ॥ ५ ॥ जस्म ळोए पयासेण भिवया जणा । अल्लब्यं कद्विमाकद्विमा दिष्टिमणरंजया । पद्रसालाहि संसोहिया सन्वदा ॥ अट्टाळयाळजुगुदुणउरुसो-णणं ॥ १० ॥ घता ॥ शुद्धाहीत्सद्धसूरीन् सततमाखित्रशास्त्रोपदेशप्रवीणान् । साधुश्रीजैनधर्म-सन्यसोख्वं मम देउ जिण्मासियं ॥ ७ ॥ रुप्प कैचण विविह मणिमयाळोमया । कट्टिमाकट्टिमा सन्बसंसारजीवाण हिद देसया । सन्बद्रोंसेहि णिचं परं णिम्मळं ॥ सन्बमासं पगं सन्बमणरंजणं । थ्रातिनिकरमुघाचैत्यचैत्याल्यार्घान् ॥ अहंदेवान् प्रबंदे स्वगुणमणिगणापूर्णांसंघून् नवैतान्। स्वात्मोत्यानंतवोघातुळबळपरमानंदृहग्वृत्तचेतान् ॥ अध्यै ॥ इति नवदेवताविधानं संपूर्णं ॥

## ॥ अथ तत्वार्थपूजा ॥

प्रत्यक्षमन्यत् ॥ १२ ॥ मतिः स्मृतिः स्जा चितामिनिवोध-इत्यनधितरं ॥ १३ ॥ तार्देष्टियानिष्टे-मृतिमान् यः स वै शुद्धहाष्टिः ॥ १ ॥ सिद्धे जयप्पसिद्धे चेउविहाराहणाफलं पत्ते । वंदे ता अर-मोक्षमामीः ॥ १ ॥ तत्वार्थश्रद्धानं सम्यग्द्दीनं ॥ २ ॥ तन्निसमोद्धिममाद्दा ॥ ३ ॥ जीवाजीवास्त-यमिमिन ॥ १४ ॥ अयमहेहावायंधारणाः ॥ १५ ॥ बहुबहुविघक्षिप्रानिस्तानुस्हघुवाणां सेत-त्रैकाल्यं ह्रन्यपर्कं नवपद्सहितं जीवषट्कायलेश्याः । पंचान्ये चास्तिकाया व्रतसामितिगतिज्ञान-चारित्रमेदाः॥ इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमाहितं प्रोक्तमहित्रिरोभः प्रत्येति श्रद्द्याति रधृशति च नेतारं नेदेशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः॥ ७॥ मत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनकालांतरमावाल्पबहत्त्रेश्र ॥ ८ ॥ मतिश्रुतावधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञाने ॥ ९ ॥ तत्रमाणे ॥ १० ॥ आचे परोक्षं ॥ ११ ॥ राणां ॥ १६ ॥ अर्थस्य ॥ १७ ॥ व्यंजनस्यावयहः ॥ १८ ॥ न चक्षरानिष्याच्यां ॥ १९ ॥ हिते वोच्छे आराहणा कमसी ॥ र ॥ उज्जोवणमुज्जोवणं णिव्वाणंसाहणं च णिच्छरणं । दंसण-व्बंधसंवर्गनेजंरामोक्षास्तत्वं ॥ नामस्थापनाद्रव्यमोवतस्त्रव्यासः ॥ ५ ॥ प्रमाणनयैरधिगमः ॥ ६ ॥ मेतारं कर्मभूभृतां । ज्ञातारं विश्वतत्वानां वंदे तहुणलब्धये ॥ ४॥ सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि णाणचारितं तवाणमाराहणा भणिया ॥ ३ ॥ नमोऽस्तु नमोऽस्तु नमोऽस्तु ॥ मोक्षमार्गस्य

पुजापाठ

माज्यानि युगपदेकसिम्नाचितुभ्यः॥ धरे॥ निरुषमोगमेत्यं॥ ४४॥ गर्भसंमूच्छनजमाद्यं॥ ४५॥ औषपादिक बैक्कियिक 11.8६ ॥ खिध्यत्यमं च ॥ ४७ ॥ तैज्यमिष् ॥ ४८ ॥ शुभं विशुद्धमन्या-मयावित्रहा ॥ २९ ॥ एकं द्वौ त्रीन्वानाहारकः ॥ ३० ॥ संमूच्छनगर्भोपपादाज्जन्म ॥ ३१ ॥ सिचि-च्योतसंब्रताः सेतरा मिश्राश्चैकशस्त्रद्योनयः ॥ ३२ ॥ जरायुजांडजपोतानाः गर्भः ॥ ३३ ॥ देव-शरीसणि ॥ ३६ ॥ परंपरं सूक्ष्मं ॥ ३७ ॥ प्रदेशतोऽसंख्येयगुणं प्राक्तैजसात् ॥ ३८ ॥ अनंत-भेंदः ॥ ६ ॥ संसारिणो मुक्ताश्च ॥ १० ॥ समनस्कामनस्काः ॥ ११ ॥ संसारिणस्राम्था-याणि॥ १५॥ हिनिधानि॥ १६॥ निवृत्युपकरणे दर्गेदियं॥ १७॥ रुव्धाप्योगौ मार्ने-नारकाणामुपपादः ॥ ३४ ॥ श्रेषाणां संमूच्छनं ॥ ३५ ॥ औदारिकवैक्रियिकाहारकतैजसकार्मण-ब्राः॥ १२ ॥ प्थन्यमेजोबायुवनस्पतयः स्थावराः ॥ १३ ॥ द्रीद्रियाद्यस्त्रसाः ॥ १८ ॥ पंचेद्रि-। २६॥ आवेत्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ वित्रहवती च संसारिणः प्राक्चतुभ्यः ॥ २८॥ एकस-थुतमानिष्ट्रियस्य ॥ २१ ॥ वनस्पत्यंतानामेकं ॥ २२ ॥ कृमिपिपाीलेकाभ्रमस्मनुष्यादीनामेकैकन्न-द्धानि ॥ २३ ॥ संज्ञिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ वित्रहगतौ कर्मयोगः ॥ २५ ॥ अनुश्रोणिगतिः गुणे परे ॥ ३९ ॥ अप्रतिषाते ॥ ४० ॥ अनादिसंबंधे च ॥ ४१ ॥ सर्वस्य ॥ ४२ ॥ तदाद्यिन हिं ॥ १८ ॥ स्पर्शनरसनघाणच्छु:श्रोत्राणि ॥ १९ ॥ स्पर्शरसगंघवणेशब्दास्तद्थाः ॥ २० ॥

जाति चाहारक प्रमत्तसंयतस्यैय ॥ १९ ॥ नारकसंमूष्टिनो नपुंतकानि ॥ ५० ॥ न देवाः ॥ ५१ ॥ शद्रात्रिपंचोनैकनरकशतसहसाणि पंच चैव यथाकमं ॥ २ ॥ प्रथमायां प्तरास्वयोदशाघोऽघो थांधिगमे मोसशास्त्रे हितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ पयअंद्नौरसतैः पुष्पब्दैनेनेचीःप्रदीपैरैधृपधुमैः ॥ तमोमहातमःग्रमा भूमयो घनांबुवाताकाराप्रतिष्ठाः सप्ताघोऽघः ॥ १॥ तासु त्रिंशत्पेचितिपंचद-मुद्राः॥ ८॥ द्विद्विष्कंमाः पूर्वपूर्वपरिक्षेपिणो वलयाकृतयः॥ ९॥ तन्मध्ये मेरुनाभिर्वनो योजन-रोषासिनेदाः॥ ५२॥ औपपादिकच्रमोत्तमदेहाः संसेयवर्षांगुषोऽनषवर्यांयुपः॥ ५३॥ इति तत्वाः। मलैस्ध्वानैरहं पूजयामि जिनेंद्रस्य सूत्रं द्वितीयं भजामि ॥ अध्यै ॥ २ ॥ रत्नशकराबालुकापक्यूम-द्विहाँनाः॥ १॥ नारका नित्याशुभतरछेक्यापरिणामदेहवेदनाविक्रियाः॥ १॥ परस्परोदीरित-श्तसहसाविष्कंभो जंब्ह्यीपः ॥ १०॥ भरतहैमवतहरिविदेहरम्यकहैरण्यवतैरावतवषीः क्षेत्राणि ॥ ११॥ पसमहापसतिभिं च्छकेसरीपुंडरीकमहापुंडरीका "हदास्तेषामुपरि ॥ १५ ॥ प्रथमो योजनसहसा-ताद्वभाजिनः पूर्वापरायता हिसवन्महाहिमवाझषघनीऌरुष्मिसिसिस्पिषे वर्षघरपवैताः ॥ १२ ॥ दुःखाः ॥ ५ ॥ संक्रियासुरोद्गिरितदुःखाख्र प्राक्चतुथ्याः ॥ ६ ॥ तेष्वेकत्रिसप्तद्शसपद्शद्वाविंशति-तयांत्रिशत्सागरोपमा सत्वानां परा स्थितिः॥ ७॥ जंब्ह्रीपळवणोद्राद्यः शुभनामानो 'द्रीपस-हेमार्जुनतपनीयवेंडूयंरजतहेममयाः ॥ १३ ॥ मणिविचित्रपार्थां उपीर मूळे च तुल्यविस्ताराः ॥ १८॥

यामसाद्विविष्कंमो -हदः॥ १६॥ द्रायोजनावगाहः॥ १७॥ तन्मध्ये योजनं पुष्करं॥ १८॥ ॥धी ॥ १०१॥ कालाः ॥ ३२-॥ भरतस्य विष्कंभो जंब्द्वीपस्य नवतिशतभागः ॥ ३३ ॥ द्विषतिकीर्दंड ॥ ३८ ॥ ॥ पुष्करार्धे च ॥ ३५ ॥ - प्राङ्मानुषोत्तरान्मनुष्याः ॥ ३६ ॥ आयो गलेच्छाश्र ॥,३७-॥ भरतैरावत-विदेहाः कमम्मयोऽन्यत्र देवकुरूनाकुरूभ्यः ॥ १८ ॥ नृत्थिती परावरे तिपङ्योपमांतर्मेहते ॥ १९ ॥ ॥ २२ ॥ शेषास्त्वपरगाः ॥ २३ ॥ चतुद्शनदीसहस्वपरिश्वता गंगासिध्वाद्यो नद्यः ॥ २४ ॥॥ तिर्यग्रोनिजानां च ॥ ४० ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे, त्तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ पानीयचंद-नशुभाक्षतचारुषुजश्चेततीबद्गु छच्पकपारिजातैः । नैवेद्यकैः प्रवरदीपसुपतामैः स्तृतं यजामि मिह्नगुणिह्रगुणा चहनाः पुष्कराणि च ॥ १९ ॥ तन्नियासिन्यो देन्यः श्री-हीमुतिकारिमुष्टिरुरुभ्यः द्रानारीनरकांतासुवर्णरूष्ट्यकूलारक्तारकोदाः सारित्तंतन्मध्यगाः॥ २१ ॥ इयोद्देयोः पूर्वाः पूर्वगाः भरतः षाङ्किशतिपंचयोजनंशतिक्तारः षट् चैकोनविंशतिभागा योजनस्य ॥ २५ ॥ ताह्युणिष्टि-मट्समयाभ्यामुत्तापिण्यवसापिणीरयां ॥ २८ ॥ ताभ्यामपरा भूमयोऽवस्थिताः ॥ २९ ॥ एकद्वित्रिप-॥ पत्योपमास्थतयः सामानिकपरिषत्काः ॥ २०॥ गंगासिधुरोहिब्रोहितास्याहरिद्धरिकातासीतासीतो-ल्योपमस्थितयों हैमबतकहारिवर्षकदैवकुरवकाः ॥ ३०॥ तथाताः ॥ ३१॥ विदेहेषु संख्येय-गुणविस्तारा वर्षधरवर्षा विदेहांताः ॥ २६ ॥ उत्तरा दक्षिणतुल्याः ॥ २७ ॥ भरतेरावतयोवृद्धि हासी

त्तियं जिनदेन भक्त्या ॥ अध्यं ॥ देवाश्रताणिकायाः ॥ १ ॥ अगादितास्त्रिषु पीतांतर्छेश्याः ॥ २ ॥ ॥ दशाष्टपंचहादशाविकाल्पाः कल्पोपपन्नपयंताः॥ ३॥ इंद्रसामानिकत्रायांक्षिशपांरिषदात्मरक्षलोक-पालानीकप्रकीणेकाभियोग्यकिश्चिषिकाश्चेकशः ॥ ४॥ त्रायांक्षेशछोकपालवज्यो व्यंतरज्यांतिष्काः ॥ ५ ॥ पूर्वयोद्दींदाः ॥ ६ ॥ कायप्रवीचारा<sup>,</sup> आ ऐशानात् ॥ ७ ॥ शेषाः स्पर्शेरूपशब्दमनःप्रवी-चाराः ॥ ८ ॥ परेऽप्रबीचाराः ॥ ९ ॥ भवनवासिनोऽसुरनागविषुःस्पर्णाभिवातस्तनितोद्धिद्वीपदि-| <u> </u> हिमाराः ॥ १० ॥ व्यंतराः किन्नरिकेपुरुषमहोरगगंधर्वयक्षराक्षसभूतापिशाचाः ॥ ११ ॥ ज्योतिष्काः सूयोंचंद्रमसौ प्रहनक्षत्रपकीर्णकतारकाश्च ॥ १२॥ मेरप्रदक्षिणा नित्यगतयो चलोके ॥ १३॥ तरकुतः ॥ १७ ॥ उपर्युपरि ॥ १८ ॥ सौधमँशानसनत्स्मारमाहेंद्रबहःबह्योत्तरलांतवकापिष्ठश्रकमहाशुक्रशता-च ॥ १९ ॥ रिथतिप्रभावसुम्बचुतिल्ड्याविजुद्धींद्रियावधिविषयतोऽधिकाः ॥ २० ॥ गतिशरिपरिम-कालिमामः ॥ १४ ॥ बहिरवस्थिताः ॥ १५ ॥ वैमानिकाः ॥ १६ ॥ कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्र हाभिगानतो हीनाः ॥ २१॥ पीतपस्युक्कलेश्याः द्विनिशेषेषु ॥ २२॥ प्राग्येवयकेभ्यः कल्पाः रसहस्रारेष्वानतप्राणतयोरारणाच्युतयोनेवस् भैवयकेषु विजयवैजयंतजयंतापराजितेषु सर्वाथिसिह्यो ॥ २३॥ ब्रह्मलेकालया लौकांतिकाः ॥ २४॥ सारस्वतादित्यवन्ह्यकणगर्झतोयतुपितान्याबाघारि-घास ॥ २५ । वियजादिषु द्विचरमाः ॥ २६ ॥ औपपादिकमनुष्येभ्यः शेषास्तियंग्योनयः ॥ २७ ॥ स्थतिरमुरनागसुपर्णद्वीपशेषाणां ॥ २८ ॥ सागरोपमत्रिपल्योपमार्धहीनमिताः ॥ २९ ॥ सौधर्मेशा- ြ ॥ १०२॥ चतुथांऽध्यायः॥ ४॥ मलिलगंषशुभाक्षतपुष्पकैश्वरसुदीपसुषुपफलामृतैः । शुभद्मगलगीयांवेस- 🕌 लोकाकाशेऽबगाहः॥ १२॥ धमाधमीयोः कृत्ने॥ १२ ॥ एकप्रदेशादिपु भाज्यः पुद्रलानां॥ १८॥ वानां ॥ ८ ॥ आकाशस्यानंताः ॥ ९ ॥ संख्येयासंख्येयास् शाभिरधिकानि हु॥ ३२॥ आरणाच्युतादूध्वेमकैकेन नवसु शैवेकेषु सर्वार्थिसिध्दौ च ॥ २२॥ नयोः सागरोपमेऽधिके ॥ ३०॥ सनत्कुमारमाहँद्योः सप्त ॥ ३१॥ तिसप्तनवैकाद्शतयोद्शपंचद्-इन्याणि ॥ २ ॥ जीवाश्र ॥ ३ ॥ नित्याविस्थातान्यरूपाणि ॥ ४ ॥ रूपिणः पुद्रलाः ॥ ५ ॥ आ आकाशादेकइर्ज्याणि ॥ ६.॥ निष्कियाणि च ॥ ७ ॥ असंस्थेयाः प्रदेशा धर्माधर्मेकजी-च ॥ ४० ॥ परा पत्योपममधिक ॥ ४१ ॥ ज्योतिष्काणां च ॥ ४२ ॥ तद्ष्यभागोऽपरा ॥ ४३ ॥ अपरा पल्योपसमधिकं ॥ रेष्ठ ॥ परतः प्रतिः पूर्वापूर्वानंतराः ॥ रेप ॥ नारकाणां च ॥ रेष्ट ॥ द्वितीयादिषु ॥ ३७ ॥ दशवर्षसहस्राणि प्रथमायां ॥ ३८ ॥ भवनेषु च ॥ ३९ ॥ व्यंतराणां लिंकांतिकानामधी ॥ ४४ ॥ सागरोपमाणि सर्वेषां ॥ ४५ ॥ इति तत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे "असंख्येयभागादिषु जीवानां ॥ १५ ॥ प्रदेशसंहारविस्पांभ्यां प्रदीपवत् ॥ १६-॥ गतिरिश्यत्युप्यहो जितैजिनपते जिनगज यजाम्यहं ॥ अध्ये ॥ ४ ॥ अजीवकाया, धर्माधमीकारापुद्रलाः ॥ १ ॥

वंते ॥ २६ ॥ मेदाद्णुः ॥ २७ ॥ मेदसंघाताभ्यां चाक्षुषः ॥ २८ ॥ सहव्यत्रक्षणं ॥ २९ ॥ उत्पा-यजामि इति तत्वांथांधिगमे मोक्षशास्त्रे पंचमोऽघ्यायः ॥ ५ ॥ तोयगंधसारपारसूज्वलैः सुतंडुलैः । पुष्पबा-१९॥ सुखदुःखजीवित्मरणोपप्रहाश्र ॥ २०॥ परस्परोपग्रहो जीवानां ॥ २१॥ वर्तनापरिणामः कियाः परत्वापरत्वे च काळस्य ॥ २२ ॥ स्पर्शरसगंधवर्णवंतः पुद्रलाः ॥ २३ ॥ शब्द्वंधसीक्ष्म्य-श्यील्यसंस्थानभेदतम×छायातपोद्योतवंतश्र ॥ २८ ॥ अणवः स्कंषाश्च ॥ २५ ॥ भेदसंघातेभ्य उत्प-दन्ययघौन्ययुक्तं सत् ॥ ३०॥ तन्नावान्ययं नित्यं ॥ ३१॥ अपितानपितासिन्धः ॥ ३२॥ क्रिग्धरूक्षत्वाद्वंघः॥ ३३॥ न जघन्य्गुणानां॥ ३४॥ गुणसाम्ये सहशानां॥ ३५॥ द्याधकादि-गुणानां तु ॥ रे६ ॥ बंधेऽधिकौ पारिणामिकौ च ॥ रे७ ॥ गुणपर्ययवहर्व्य ॥ रे८ ॥ कालुश्च सूत्रपंचमं ॥ अर्घ्यं ॥ ५ ॥ कायवाङ्मनःकर्म योगः ॥ १ ॥ स आसवः ॥ २ ॥ शुभः, पुण्यस्या-॥ ३९॥ सोऽनंतसमयः ॥ ४०॥ इन्याश्रया निर्गुणा गुणाः ॥ ४१॥ तन्हांवः परिणामः ॥ ४२॥ धर्माधर्मयोरपकारः ॥ १७ ॥ आकाशस्यावगाहः ॥ १८ ॥ श्रारिवाङ्मनःश्राणापानाः पृद्रलानां शुभः पापस्य ॥, र ॥ सकषायाकषाययोः सांपरायिकेर्यापथयोः ॥ ४॥ इंद्रियकपायाव्रतिकयाः पंचमतुःपंचपंचियांत्रांत्संख्याः पूर्वस्य मेदाः॥५॥ तीवमंदजाताज्ञातमायाधिकरणवीयिविशेषे-णवारणांय संबरतमान्वतैः ॥ दोपधूपनाळिकेरपूगमादिभिः फलैः । रौटयपात्रसंस्थितं

भ्यस्ति द्विशेषः ॥ ६ ॥ अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७ ॥ आर्वं संरंभसमारंभारंभयोगकृतकारिता-सम्यक्तं च ॥ २१ ॥ योगवक्ताविसंवादनं चाशुभस्यं नाम्नः ॥ २२ ॥ तिद्वेप्ररीतं शुभस्य ॥ २३ ॥ परं ॥ ९ ॥ तत्प्रदोषनिन्हवमात्सयोतरायासादनोपघाता ्ज्ञानद्शैनावरणयोः ॥ १० ॥ दुःखशोक-तापाकेद्नवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वस्य ॥ ११॥ भूतव्यतुकंपादानसरागसंयमादि-तुमतक्यायविशेषे सिसिश्वतिश्वेकशः ॥ ८॥ निर्वतिनानिसेषसंयोगनिसगो हिचतुर्दितिमेदाः तैर्यग्नेनस्य ॥ १६ ॥ अल्पारंभपरिप्रहत्वं मानुषस्य ॥ १७ ॥ स्वभावमाद्वं च ॥ १८ ॥ निःश्री-दर्शनविशुष्टिर्विनयसंपन्नता शीलवर्तेष्यनतिचारोऽभीष्टणज्ञानोपयोगसंवेगौ शिक्तरत्यागतपसी साधु-तिक्रपर्यो नीचैर्नस्यतुत्मेकी चोत्तरस्य ॥ २६ ॥ विझक्ररणमंतरायस्य ॥ २७ ॥ इति तत्त्राथाधिगमे कपायदियातीवपरिणामश्रारित्रमोहस्य ॥ १४ ॥ बहुारंभपरिप्रहत्वं नारकस्यायुषः ॥ १५ ॥ माया ल्बतांवं च संवैषां ॥ १९ ॥ सरागसंयमसंयमासंयमाकामनिजराबालतपांसि देवस्य ॥ २०॥ समाधिवयाबृत्यकरणमहेदाचार्यबहुश्रुतप्रवचन्मित्राबश्यकापारिहाणिर्माग्यमावना प्रवचनबत्सळ-योगः क्षांतिः शौचमिति सद्देधस्य ॥ १२ ॥ केवालिश्रुतसंघषमदिवावणेयादो दर्शनमोहस्य ॥ १३ ॥ त्वमिति तीर्थकरत्वस्य ॥ २८ ॥ परात्मिनिदाप्रशंसे सदसहुणोच्छादनोन्हावने च नीचैगींत्रस्य ॥ ३५॥

मीक्षशामि पष्टोऽम्बायः ॥ ६ ॥ वारिचंदताक्षतेः प्रकुहिद्धवभोजनैर्वापधूपसारसाघ्रचाचमाचसंयुतेः।

のは、日の

है। शुभगीतनाट्यवाद्यमंगलैविंगाजितं पूज्याम्यहानिशं जिनेब्रह्मयष्ठमं ॥ अध्यै ॥ ६ ॥ हिंसाच्तरते-पंच ॥ ३॥ वाङ्मनोगुप्तीयाँदाननिक्षेप्णतामित्यात्योकितपानमोजनानि पंच ॥ ४॥ मोधलोभ-मैक्यज़ास्सिमस्माविसंवादाः पंच ॥ ६ ॥ स्वीरागकथाश्रवणतन्मनोहरांगनिरीक्षणपूर्वरतानुस्मरणवृष्ये-सत्वगुणाधिकक्किरयमानाविनयेषु ॥ ११ ॥ जगत्कायस्वभावौ वा संवेगवैराग्यार्थं ॥ १२ ॥ प्रम-मिरुत्वहास्यप्रत्याख्यानान्यनुवीचिभाषणं च पंच ॥ ५॥ । शून्यागारविमोजितावासपरोपरोघाकरण-ष्टरसस्त्रज्ञारीरसंस्कारत्यागाः पंच ॥ ७ ॥ मनोज्ञामनोज्ञेष्रियविषयरागद्वेषवजीनानि पंच ॥ ८ ॥ हिंसादिष्यिव्हामुत्रापायायद्यद्र्यांनं ॥ ९ ॥ दुःखमेव वा ॥ १० ॥ मैत्रीप्रमोदकारुष्यमाध्यस्थानि च त्तयोगात् प्राणन्यपरोपणं हिंसा ॥ १३ ॥ असद्भिधानमन्तं ॥ १८ ॥ अद्तादानं स्तेयं ॥ १५ ॥ मैथुनमबह्म ॥ १६ ॥ मूच्छी परिग्रहः ॥ १७ ॥ निःज्ञल्यो बती ॥ १८ ॥ अगार्थनगारश्च ॥ १९ ॥ अणुत्रतोऽगारी ॥ २०॥ दिग्देशानर्थदृंडविरतिसामाथिकप्रोषघोपत्रासोपभोगपरिभोगपरिमाणातिथि-संविभागवतसंपन्नश्च ॥ २१ ॥ मारणांतिकी सहेखनां योषिता ॥ २२ ॥ शंकाकांक्षाविचिकित्सान्य-इधिप्रशंसासंस्तवाः सम्यम्हऐरतिचाराः ॥ २३ ॥ बत्रशिलेषु पंच पंच यथाक्रमं ॥ २४ ॥ बंधवध-याबसपरियहेम्यो विरतिवैतं ॥ १॥ देशसवैतोऽणुमहती ॥ र ॥ तत्स्थैयधिं भावनाः पंच <sup>=</sup>छेदातिभारारोपणान्नपाननिरोधाः ॥ २५ ॥ मिथ्योपदेशरहोभ्याख्यानकूटलेखिकयान्यासापहारसा-

मिध्याद्शीनाविरतिप्रमाद्कषाययोगा बंधहेतवः ॥ १ ॥ सकषायत्वाज्जीवः कमीणो योग्यात् पुद्र-कारमंत्रभेदाः ॥ २६ ॥ स्तेनप्रयोगस्तदाहतादानविरुद्धराज्यातिकमहीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूप-लानांद्ते स बंधः॥ र ॥ प्रकृतिरिथत्यनुमागप्रदेशास्तिष्टिषयः॥ र ॥ आद्यो ज्ञानदर्शनावरणवे-इति तत्वार्थाधिममें मोक्षशास्त्रें 'सममोऽध्यायः ॥ ७ ॥ वामिश्च चंदनशुभाक्षतचारुषुष्प-नैबेद्यदी-पवरधूपफलाध्येयुक्तैः। मंमीरमंबुनिधिनाद्ममानमृत्मे तूर्ये यजामि जिनसूत्रकत्तममं वै॥ अध्ये ॥ दनीयमोहनीयाय्नीमगौत्रांतरायाः ॥ ४ ॥ पंचनब्ह्यार्थिशतिचतुर्द्धिचत्वारिशद्धिपंचभेदा यथा-क ज्य बहाराः ॥ २७॥ परांचेबाहकरणेत्वारिकापरिगृहातापारिगृहोतापारिमानानगकी डाकामती व्राप्ति रस्मृत्यनुपस्थांनानि ॥ ३४ ॥ सिचनसंबंधसामित्रगाभिषयदुःपकाहाराः ॥ ३५ ॥ साचिन्तिनिसेपापिधा-नपरव्यपदेशकरणमात्सर्यकारुगतिकमाः ॥ १६ ॥ जीवितमरणाश्सामित्रानुरागमुखानुबंधनिदा-क्षेपाः ॥ ३१ ॥ कंद्पकौत्कुच्यमौत्वर्यासमिक्ष्याधिकरणोपभोगपरिभोगानर्थक्यानि ॥ ३२ ॥ योग-द्वःप्रणिधानानाद्रस्मृत्यनुपस्थानानि ॥ ३३॥ अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोद्दानसंस्तरोपक्रमणानाद्-निवेशाः ॥ २८ ॥ क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यंदासीदांसकुप्यभांड्प्रमाणातिकमाः ॥ २९ ॥ जध्वांधास्त्रयंग्व्यतिकमक्षेत्रबृद्धिसमुत्यंतराधानानि ॥ ३०॥ आनयनप्रष्यप्रयोगशब्द्ररूपानुपातपुद्ररू-नामि॥ ३७॥ अनुप्रहार्थं स्वर्यातिसागे दानं ॥ ३८॥ विधिष्ठव्यदात्पात्रविशेषात्ताद्वेशेषः॥ ३९॥

॥ १२ ॥ दानलाममोगोपमोगवीयोणां ॥ १३ ॥ आदितास्तमुणामंतरायस्य च त्रिशत्सागरोपमको-॥ लोमाः॥ ९॥ नारकतैर्यंग्नमातुपदैवानि ॥ १०.॥ गतिजातिश्ररीरांगोपांगनिमाणवंघनसंवातसं-॥ त्रसमुभगसुल्पदुःख्राधुभस्क्मपयातिरिथरादेययशःकीतिसत्राणि तार्थकरतं च ॥११॥ उच्चेर्नाचेश्र॥ तप्रदेशाः ॥ २८ ॥ सईवशुभायुनामगोत्राणि पुण्यं ॥ २५ ॥ अतोऽन्यत्पापं ॥ २६ ॥ इति तत्राथां-विंगमे मोक्षशास्त्रे अष्टमोऽस्यायः ॥ ८ ॥ क्षीरान्धितोयैर्वरवारिपूरैः स्बंदनैरतंदुल्पंचपुंजैः । मंदार-कमं ॥ ५ ॥ मातिश्रतावधिमनःपर्ययकेवलानां ॥ ६ ॥ च्यारच्यारवधिकवलानां निद्रानिद्रानिद्रा-सिंशासागरोपमान्यायुपः ॥ १७ ॥ अपरा द्वाद्शमुह्तां वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ नामगोत्रयो-ऽ । ज्ञात्रचलाप्रचलास्यानगृङ्यक्ष ॥ ७ ॥ सद्सहेब ॥ ८ ॥ द्रानचारित्रमाह्नायाकपायकपायवेद-नीयाख्यास्त्रिद्दिनवषोडशभेदाः सम्यक्त्विमध्यात्वनदुभयान्यकपायकपायो हाम्यस्त्यर्गतेशोकभयजुन् स्थानसंहननरपशेरसमंघवणांतुपूर्वागुरुव्यागुरुव्यातपरघातातपोद्यातो च्छ्रासिव्हायोगतयः प्रखेकश्रारि-ट्रिकोट्यः परा स्थितिः ॥ १८ ॥ समितिमीहनीयस्य ॥ १५ ॥ विंशतिनीमगोत्रयोः ॥ १६ ॥ त्रय-निर्जम ॥ २३ ॥ नामप्रत्ययाः सर्वतो योगविशेपात्मुक्षेकक्षेत्रावमाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनंतानं-गुप्सास्त्रीपुनपुसकवेदाः अन्तानुबंध्यप्रत्याख्यानप्रयाख्यानसंज्वलनविकल्पाश्रेकदाः कांधमानमाया-रघों ॥ १९ ॥ श्वेपाणामंत्रछेह्तां ॥ २० ॥ विपाकोऽनुभवः ॥ २१ ॥ स यथानाम ॥ २२ ॥ ततश्र

हैं। पुरमें नेम्सासुमंधेर नाभ सूत्रं जिनमष्टमं च ॥ अध्ये ॥ ८ ॥ जास्त्रवानिरोधः संवरः ॥ १ ॥ स्त्रा ॥ १०५॥ रालेक्बोधिदुर्लभधमीत्वाल्यातत्वानुचितमनुप्रेक्षाः ॥ ७ ॥ मार्गाच्यवननिर्जरार्थं परिषोढन्याः परी-पहाः॥ ८॥ ध्रात्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रीचयोनिषयाशय्याक्रोशवधयाचनालाभरो-, गतुणस्पश्मलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञाचानाद्शेनानि ॥ ९ ॥ सूक्ष्मसांपरायकभ्रस्थवीतरागयोश्वतुद्श गृतिः॥ १॥ इयिभाषेषणादानानिक्षेषोत्तर्गाः समितयः ॥ ५॥ उत्तमक्षमामादेवार्जवसत्यशौचसंय-मतपस्यागाकिचन्यवह्मचर्याण धर्मः॥ ६ ॥ अनित्याश्ररणसंसारैकत्वान्यत्वाशुच्यास्वसंवरिनिजे-सामायिक=छेदोपस्थापनापरिहारिवशु छित्तूक्ष्मसांपराय्यथार्ष्यातामिति चारित्रे ॥ १८ ॥ अनुश्नाः यमोद्येशुत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासंनकायक्केशा बाह्यं तपः ॥ १९ ॥ प्रायश्चित्तवि-स मुतिसामितिधमनिप्रेक्षापरीपहज्जयचारित्रैः॥ २॥ तपसा निर्जा च ॥ ३॥ सम्यग्योगनिप्रहो । १०॥ एकाद्य जिने ॥ ११ ॥ बाद्रसांपराये सर्वे ॥ १२ ॥ ज्ञांनावरणे प्रजाज्ञाने ॥ १३॥ दर्शनमोहांतराययोरद्रशनालाभौ ॥ १८ ॥ चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्रीनिषद्याक्रीयांचासत्कारपुर-स्काराः ॥ १५ ॥ वेदनीये शेषाः ॥ १६ ॥ एकादयो भाज्या युग्पदेकस्मिन्नैकोनिर्यिशतिः ॥ १७ ॥ नयवंयावृत्यस्वाष्यायव्युत्सगंष्यानान्युत्तरं ॥ २०॥ नव्चतुद्शपंचिद्विभेदा यथाकमं ॥ २१॥ प्राम्यानात् ॥ २२ ॥ आलोचनप्रतिक्रमणतद्भयविवेकव्युत्सगैतपश्छेदपरिहारोपस्थापनाः ॥ २३ । ज्ञानदर्शनचिरित्रोपचाराः ॥ २४ ॥ आचायोपाध्यायतपर्वीशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघरमाध्यमनोज्ञानां॥ आतैममनोज्ञस्य संप्रयोगे तिद्विप्रयोगांय स्मृतिसमन्वाहारः॥ ३१॥ तिद्वपरीतं मनोज्ञस्य ॥ ३२॥॥ शुक्के चांचे पूर्वविदः ॥ ३८ ॥ परे केवाहिनः ॥ ३९ ॥ पृथक्वेकत्ववितकंसुक्ष्माक्रियाप्रतिपातिब्युप-∭ ॥ २५ ॥ वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशाः ॥ २६ ॥ बाह्याभ्यंतरोपध्योः ॥ २७ ॥ उत्तमसंहन-वेदनायात्र ॥ ३३॥ निदानं च ॥ ३४॥ तद्विरतदेशविरतप्रमत्तंयतानां ॥ ३५॥ हिंसानृतस्ते-॥ नस्यैकायाचितानिरोघो ध्यानमंतर्मेहृतांत् ॥ २८ ॥ आतंरोंद्घमंशुक्कानि ॥ २९ ॥ परे मोक्षहेत् ॥ ३० ॥ जिनाः ॥ १६ ॥ कमशोऽसंख्येयगुणानिर्जाः ॥ १७ ॥ पुलाकबकुशकुशीलनिर्भथसातका निर्भथाः ॥ ४८ ॥ संयमश्रुतप्रतिसेवनातीर्थेलिगलेश्योपपादस्थानविकल्पतः साध्याः ॥ ४९ ॥ इति तत्वार्था-यतिपयसंरक्षणेभ्यो रौद्रमतिरतदेशविरतयोः॥ ३६॥ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयाय घम्ये ॥ ३७॥∥ ॥ ४५ ॥ सम्यग्द्रष्टिश्रावकविग्तानंत्रवियोजकद्र्यनमोहक्षपकोप्यामकोप्यांतमोहक्षपकक्षाणमोह-॥ रतिकयानिवर्तीनि ॥ ४० ॥ ज्यैकयोगकाययोगायोगानां ॥ ४१ ॥ एकाश्रये सावितकेविचारे पूर्वे ॥ ४२ ॥ अवीचारं द्वितीयं ॥ ४३ ॥ वितकः श्रुतं ॥ ४४ ॥ वीचारोऽर्थव्यंजनयोगसंकांतिः । थिगमे मोक्षशास्त्रे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ कीलालैमेलयोन्ह्यैः सुखकरेंब्रीबुज्दवैसांडुलैः । पुष्पैमोंड्य-| मिरोपधूपमलकेरस्यैः सुपात्रस्थितैः ॥ मक्याऽहं परयाऽचेयामि सततं संसारबंघिच्छदं । सद्यमेत्रति-

द्यानाय

"केबलं ॥ १ ॥ बंघहेत्वभावनिर्जराभ्यां कृत्स्तकगीविष्रमोक्षो मोक्षः ॥ १ ॥ औपशामिकादिभन्य-॥ ||---|| पादक नगमक सूत्र जिन संगले॥ अध्ये॥ ९॥ मोहक्षयात ज्ञानद्रीनावरणांतरायक्षयाज्ञ त्यानां च ॥ ३ ॥ अन्यत केवलसम्यक्त्वज्ञानद्श्नीसद्द्रांनिषद्भेयः ॥ ४ ॥ तद्नेतरमूध्वै गच्छत्यालो-ड्यपगतलेपालाचुवद्रंडबीजवद्मिशिखावच ॥ ७ ॥ घर्मास्तिकायाभावात् ॥ ८ ॥ क्षेत्रकालगतिछि-किंतात् ॥ ५ ॥ पूर्वप्रयोगाद्संगत्वाद्वंघच्छेदाच्थाग्तिपरिणासाच ॥-६ ॥ आविष्कुल्लालचक्रव-गतीथेचारित्रप्रत्येकबुद्धबाधितज्ञानावगाहनांतरसंख्याल्पबहुत्वतः साध्याः ॥ इति तत्वाथांधिगमे वाबेषु मंद्रिनाद्वतीषु सत्सु सूत्रं महामि द्शमं जिनचंद्र भक्या ॥ अध्ये ॥ द्शाध्यायपित-च्छित्रे तत्वार्थे पठिते सिति । फलं स्यादुपवासस्य भाषितं मुनिधुंगवैः ॥ १ ॥ अक्षरमातपद्छन रहीनं व्यंजनसंधिविवर्जितरेकं। साधुभिरत्रं मम क्षमितव्यं को न विमुद्याति 'शास्त्रसम्हे ॥ २ ॥ दशाध्यायेषु सुत्राणां तत्वाथे गणना स्मृता । शतानि त्रीणि पंचाशद्धी च यतिकेजिरेः ॥ र ॥ मोक्षशास्त्रे दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ पार्थेः सुचंदनशुभाक्षतपुष्पत्रातैनैवेंबदीपवरधूपफलाह्यंकैश्र । तवगरणं वयधरणं संयमसरणं च जीवद्याकरणं। अंते समाहिमरणं चठगहदुस्तं णिवारेह ॥ ६॥ तत्तार्थमूत्रकत्तारं गुघ्रापिच्छोपलक्षितं । वंदे गणींद्रसंजातमुमास्यामिमुनीश्वरं ॥ ७ ॥ जं सक्षड् ते कीरइ जं च ण सकेइ तं च सदहणं। सदहमाणो जीवो पावई अजरामरं ठाणं ॥ ५।

पढमचउक्के पढमं पंचम्मे जाण पुमालं तच । छह्मंत्रमेमु आरसव अहम्में बंधं च णायठ्या ॥ ७॥ णवमे संवर णिज्जर दहमे गोष्लं विहाणेई । इह सत्तत्र भणियं जिणपणितं दहमुते ॥ ८ ॥ इति तत्वार्थपुजा समाप्ता ॥

## ॥ अथ नंदीं थर्षुजा ॥

ल्युद्रवैमोंक्तिरागैयजेऽहं। मुनंदी॰॥ ॐ न्हीं अ॰॥ अक्षतान्॥ १॥ हतानंगवाणं सुपुष्पै-अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥ सुहेमादिपातापितैः कैयंजेऽहं । सुनंद्रिश्वरस्यं शताधीद्वेगेहं ॥ ॐ -हीं अष्टमनंद्रीश्वरद्वीपे द्वापंचाशिष्टानालयेभ्यो जलं निवंपामि स्वाहा ॥ मलायोन्हवैरोधसारैयेजेऽहं । सुनंदी॰ ॥ ॐ -हीं अ॰ ॥' गंधं ॥ -२ ॥ सुज्ञा-नंद्रिश्वराष्टमिवशालमनोज्ञरूपे द्वीपे जिनेश्वरगृहाश्र भवंति युग्मं। पंचाशदिंद्रमहितान् प्रयजामि सिछं देवेदनागपतिचिचितचार्गविवान् ॥ १॥ ॐ न्हीं अष्टमनंदीश्वरद्दीपे द्वापंचाराज्ञिनाल्या अत्राचतारतायतारत संबौपट् स्वाहा । ॐ =हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ =हीं अ॰ यजिहं। सुनंदी ॥ ॐ न्हीं अ ॥ पुष्पं॥ ४ ॥ सुसंत्यक्तं भक्तमुख्येयजिहं। सुनंदी ॥ डॐ नहीं अ०॥ चरं॥ ५॥ सबोधप्रदिषिधिताद्यैयंजेऽहं। सनंदी०॥ ॐ न्हीं अ०॥ द्वीपं॥ ६। सुकप्रकृत्णादिध्येषेषंजेऽहं। सुनंदी ॥ ॐ न्हीं अ ॥ धूपं॥ ७॥ ततोष्ट्रामकीिं

902 = योदशाकृतिमजिनचैत्यचैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ श्रीखंडकल्कैः सितकुंकुमाद्यैः शीतां-श्रीमश्रेरिष सिव्हिल्ब्ह्ये । नंदी० ॥ ॐ हीं अ० ॥ गंधं ॥ २ ॥ शाल्यक्षतैरक्षतमूर्तिलक्ष्येश्रद्धा-मत्तिशुपुतिलेशकल्केः । नंदी० ॥ ॐ हीं अ० ॥ अक्षतीत् ॥ ३ ॥ पुष्पैः प्रपुष्पीकृतमन्यलो-मित्रोहर् । सुनदी ॥ ॐ ही अ ॥ फले ॥ ८ ॥ जलाधेयुतिरध्येदानैयंजेऽहं । सुनंदी ॥ पद्यंतीच बद्तीच हर्यमानान् यजे जिनान्। पुरंद्रसमागस्थान् परिपूर्वनगश्चितान्॥ ॐ =ही अत्राचतरतावतरत संबौषट् गण्ट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसानिधीकरणं ॥ सिद्धेईवीभूतसिताश्वकल्कैजंलै: सितांभोजदलाभि-गमे: नंदीभरदीपजिनंद्रविंगत् नतामरेदानाभिनंद्यामि ॥ ॐ हो अष्टमनंदीश्वरद्वापे पुनेदिशावरत्न-स्याहा। ॐ न्हों अ॰ अन तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ गिन् पूतातिलायीन् अतपुष्पकेत्न्। नंदी॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ क्षयादिदुःखोप-शमाय भक्त्या कोट्यक्यीतांगुरुचो निवेद्येः। नंदी॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ चर्ह ॥ ५ ॥ मणिप्रदी-मिहितीमंनोजैमदीकतायोषजगतमोभिः। नंदो॰॥ ॐ हों अ॰॥ दीपं ॥ ६॥ आह्तादेग्द्ति-िस्पर्योतामाङ्गातादाधकाम्रभूपैः । नंदीभरद्योपजिनंद्रभिषान् जतामरेद्यानिभनंद्यामि ॥ ॐ इ पूर्वदिशावरतयोदशाकृतिम्जिनचैत्यचैत्यालया ॥ अथ प्रत्येकपूजा ॥ े से अ ॥ अध्ये ॥ यांतियारां पुष्पांजिहः ॥ शासनदाश्वादी DE LES

ि अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पूर्वेदिशावरत्रयोदशाकृत्रिमजिनचैत्यचैत्याळयेभ्यो धूपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ७ ॥ ४∭सौगंधिसंतोषितसर्वेलेकैः सुजातपाकैभधुरैः फलौबैः । नंदी० ॥ ॐ च्हाँ अ० ॥ फलं ॥ ८ ॥ अध्येण संबिभ्युद्यप्रमोक्षपण्यह्यीसावं जलताद्रोण । नंदी॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ अध्ये ॥ ९ गितिधारां । पुष्पांजितिः ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

रंजेंद्रसत्कीतितचारमूतिः सदा पवित्रो गुणरत्नभूषः । कृळानिधिः करिप्तकामपाशो नंदीश्वरो गनं सकले शरणं। सुयजे बसुद्दीपसुदेवगणं॥ २॥ वररत्नसुसंयुतदेहवरं। शतपंचकमुझत-गतद्मद्-मनत् जिनो गरिष्ठः॥ १॥ जिन्नाथगृहं हतमोहधरं। गतकामकलंकिमुक्तशरं॥ हतकमं-मानशरं ॥ सक्लामरपूजितपादपणं । सुय॰ ॥ ३ ॥ वसुकर्षकदेवनुतं विम्लं । मदमोहगजें-यापरकम्रमतं ॥ सुमनोभवबाणहरं विगणं । सुय॰ ॥ घता ॥ देवेंद्रकीतितां पूजां लमते मोक्षसौल्यं च इंद्रचिकपदं तथा॥ अध्यं ॥ इतिप्रथमपूजा॥ प्रमं परमेश्वरवीतरणं । सुय॰ ॥ ४ ॥ कमलाकरशंकरिवष्णनतं । ने जमितितः इविनाशपरं ॥

### ा अथ दितीयपूजा ॥

अष्टमनंद्रीभरद्वीपे दक्षिणदिशावर्तवयोद्शाकुत्रिमजिनचैत्यचैत्यालया अत्र अचतरतावतरत संबौषट् दिक्षिणाम् सहजानंदांश्रंद्नाचळरंजितान् । जिनाधीशगृहानंचे शकसंदोहपूजितान् ॥ ॐ -ही

पायात् सदा जिनो देवो जगदानंददायकः। जगज्ञेतुक्रपासिधः कमलापतिप्रजितः॥ १॥ कलिलापहकीपतकामनरं। निजयकाविकासितकजलयं। प्रयजे द्धिव-भ्वस्यजेऽहे ॥ ॐ -हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे दक्षिणादिशावरत्रयोदशाक्तिमजिनचेत्यचेत्याल-मवत २ वषद् स्वाह्य ॥ आह्वानस्थापनसन्निधींकरणं ॥ नीरभौरेयांयिडम जिनेशं । अंजनकादी स्वाहा । ॐ न्हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हीं अ॰ अत मम सिन्निहिता प्रयजेऽहं। अंज् ॥ ॐ नहीं अं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ खांचशुभैश्राये जिनमेनं ॥ अंज ॥ येभ्यो, जर्ल निर्वेषामि स्वाहा ॥ १॥ सारसुगंधैमैलयजलेशैः । अंज॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ अक्षतपुंजैअर्चयेफेनैः । अंजः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ अक्षतान् ॥ र ॥ चंपकपुष्पैक्त ॐ हीं अ॰ ॥ चर् ॥ ५ ॥ दीपभरैश्राये जिननाथं। अंज॰ ॥ ॐ हीं अ॰ ॥ दीपं॥ ६ ॥ धूपमरैयियिकि जिनेशं । अंज ॥ ॐ हीं अ ॥ धूपं ॥ ७॥ श्रीफलकैश्र यजे सुरवंदां अंज ॥ औं ही अ ॥ फर ॥ ८ ॥ नीसिलेश यजेटव्येसुदानैः। अंज ॥ ॐ ही अ । ॥ अथ् जयमाता ॥ । ९ ॥ शांतियारां । युष्पाजितः ॥

अजिननिल्यं ॥ २ ॥ सुरिकेन्नरनागुष्तिमहितं । परमात्मपरं जनतासिहतं ॥ निजकातितिरस्क-

निमावलये। प्रय॰ ॥ ३ ॥ मुनिमानसहंसरसं सुभगं । वरसंस्रतिसाधिततत्वभरं ॥ अकलं कत-केतकालकलाविलयं । प्रय॰ ॥ यता ॥ इति नंदीश्वरो देवो दमितारिदेयानिधिः । पायान्नन्यस-कादिसमानिलयं । प्रय॰ ॥ ४ ॥ मदनांघिपनागगणेंद्रहितं । कलिलापहमप्रदमानमितं ॥ कनकां

#### ॥ अथ त्यांयपूजा ॥ मूहानां देवेंमादिस्कीतितः॥ अर्ध्य ॥ इति द्वितीयपूजा ॥

चापपंचशतान् नित्यं चैत्यविबानहं यजे । पंचपंचशतोदारसंख्यान् पश्चिमदिग्गतान् ॥ ॐ हाँ वषट् साहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ विघ्यित्रतेः सुतीर्थजैः कुशैः शुभैर्मनोहरैः । सुनंदना-निहा। ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ न्हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहिता भवत २ थसंभवं जिनाधिपं यजे परं॥ ॐ न्हीं अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पश्चिमेदिशावरत्रयोद्शाकुत्रिमजिनचै-त्यचैत्यालयेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सुचंदनै रसैंबेरैः सुकुंकुमादिमिश्रितैः । सुनं॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ सुगंधशालितंडुलैः सुसंभवैभुदाहृतैः । सुनं॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ मुहब्यपाकपक्वमत्तममभाजनार्थतैः । स्नं ॥ ॐ न्हीं अ ॥ चहं ॥ ५ ॥ विधूक्तवैः प्रदी-असतान् ॥ ३ ॥ सरोजपुष्पचंपकैः कदंबकेतकादिभिः । सुनं॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ अष्टमनंदीश्वरद्वीपे पश्चिमदिशावरत्रयोदशाकुत्रिमजिनचैलालया अत्र अवतरतावतरत

15081 पकेहीतांधकारकेः परेः । सुनं ॥ ॐ हां अ०॥ दीपं ॥ ६॥ दशांगधूपधूमकैरालिश्रितेष-नंतृष्यराजनपं गणराजं । सज्जनसंचितपुष्यसमाजं ॥ अंजनद्धिमुखरतिकररामं । वंदे विमला-। रत्नंखिनतिषेषादिसुगर्भे ॥ सिंहासनवरछत्रल-। शुक्काष्टमिष्जा गुणराशेः ॥ पौर्णमिष्यंत-हत्रिमकामं॥ २॥ कनकाभाक्रतिसंस्थितगेहं । रत्नमयं रंजितमुरधेयं ॥ कल्पचृक्षपुष्पादेसु-श्रीमज़ंदीश्वरो देवो दीमभानुतिरस्कृतः । ज़यतु जगदानंदो ् छ॰घकीतिः कृपाकरः ॥ १ ॥ बेदे॰ ॥ ४ ॥ आषाढकातिकफाल्गुनमासे । शुक्काष्टामिपुजा गुणराशेः ॥ ामं । बंदे॰ ॥ ५ ॥ घत्ता ॥ सत्पुष्योपार्जनं कृत्वा यांति ते निजमीदिरं । ॥ अथ जयमाला ॥ वंदे ॥ ३ ॥ मंदरमीिकिकमाळाशोमं । अध्यं ॥ शांतिधारां पुष्पांजितः ॥

वजापाठ

उत्तरदिश्यरयंजनव्धिमुखरतिकराभिधेया गिरयः । ये सर्वरत्ननिकरशोभितास्तान् मजे महे ॥ ॐ =हां अष्टमनंदीश्वरद्वीपे उरत्तिदेशाव्रत्योद्शाक्तिम्जैन्चैत्यचैत्यालया अत अवतर्तावतरत ॥ अथ चतुर्यपुजा ॥

तद्दीपं बंदे श्रीयवनोत्तमं ॥ अध्ये ॥ इति तृतीयपूजा ॥

संगीपट् स्वाहा। ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ -हीं अ॰ अत्र मम सिन-हिता भवते २ वपद् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ कुमुदसंश्रितस्व=छद्यांतनीरसुघा-॥ रया । नंदीश्वरस्थिबिंबानां कमात् संपूजयाग्यंहं ॥ ॐ -हीं अष्टमनंदीश्वरद्यीपे उत्तरिदेशावर-त्रयोद्शाक्रिमिजिनचैंसचैत्यालयेभ्यो जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १॥ कपूरकुकुमानिमश्रचंदनेन चरुं॥ ५॥ रत्नादिसंभवेधुपैजीगध्वांतिविनाशकैः। नंदी०॥ ॐ नहीं अ० ॥ दीपं॥ ६॥ कृष्णागरुसमुद्धतैधूपैधूममनोहरैः । नंदी॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ श्रीफलाझसुकाझादि-नंदी॰ ॥ ॐ नहीं अ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ कामबाणसमैः सारैः कुसुमैः सुरसंभदैः । नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰, ॥ पुष्पं ॥ पक्वान्नशर्करामिश्रेद्याणच्छुःमुख्यरदेः । नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ सुगंधिना । नंदी॰ ॥ ॐ न्हों अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ तंडुलैमॉक्किमासैः सर्वसंपद्घिषायकैः किपित्यफलसंभवैः । नंदी॰ ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ फलं ॥ जलादिपूर्णकैस्थें रत्नपात्रसमान्वतैः नंदी ।। ॐ हीं अ ।। अंध्ये ॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥ । अथ जयमाला ।

श्रीमद्ष्यको द्वीपो नागेंद्रादिसमिनितः। भाति भूमंडले निसं शासाद्पंक्तिभूषितः॥ १ ॥ सक-लामरनंदित निर्मेलहंस । सदामलकांतिकलाधरनंश ॥ कलंकविवाजित केलिविराम । प्रसीद ||मनोज्ञनंद्रीक्षरधाम ॥ २ ॥ सदोद्य मानवद्रीपिषरंत । मदोस्रतकाममुगेंद्रसुशांत ॥ पवित्रगुणा-कवींद्रगुणाश्रित मुक्तिविकाम । प्रसी॰ ॥ हे ॥ निरंतरमारविकारविदार । यतीश महेश, गणेश लय शंकर राम । प्रसी॰ ॥ रे ॥ मुनीश्वरभावितगेहविशाल । परापरपूजित भावगुणाल ॥

# चिंचितांघिसुराधिपः । देयांच्छं भव्यलोकानां देवेंद्रपद्दायकः ॥ अर्घ्यं ॥ इति नंदीश्वरपूजा समाप्ता ॥

वितार ॥ परापरमेश्वर कीर्तिविराम । प्रसीद् मनोज्ञनंदीश्वरधाम् ॥ घता ॥ इति नंदीश्वरो

शीपरिस्मिनिमैरपरिस्माज्ञमस्कृत्य च वस्येऽहं मुनिहत्सरोजनिवहं तेषां पद्प्राप्तये ॥ १ ॥ भूता-श्रीमत्षोड्शमावनापारिलसत्पुजाविधानं महन्द्रतानागतवर्तमानजिनपान् द्वासप्तर्तिं भक्तितः । मुक्ति-॥ अथ षोड्यभावनाषूजा ॥

नागतवर्तमानजिनपान् मध्ये महासद्भतान् अष्टांमोजदलेषु गुप्तिसुर्कतानेकाद्शोपासकान् । प्रोद्य-नये॥ २॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं मूं: स्वाहा प्रस्तावनाय पुष्पांजांले क्षिपेत्॥ अथ पोडशभा-ऐंड्र पदं प्राप्य परं प्रमोदं धन्यात्मतामात्मिति मन्यमानः । हक्शुव्धिमुख्यादिजिनंड्छक्ष्या महाग्यहं वनाकणिकामध्ये द्रश्निविशुध्यादिभविनापूजाविधानं ॥ यदा यथोपवासस्थैराकण्यं च तदा तथा मोक्षसौष्यस्य कर्ताण कारणान्यपि षोड्या ॥ इति पिठत्या कर्णिकामध्ये पुष्पांजिति क्षिपेत्। च्छ्रीप्रतिमासयोद्श्यविधान् धर्मान् बाहः षोडशप्रख्यातोज्यलभावनापद्गणानालिख्य

भवत र वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्धिभिकरणं ॥ गंगादितीथोंऋववारिपूरैस्तापापहारैधेन-सारमिश्रे:। तिर्धकरश्रीमुखसाधकानि यजे मुदा पोडशकारणानि॥ ॐ -हीं दर्शनिवशुद्धा-ने कोडशकारणानि ॥ ३० -हाँ असिआउसा नमः दशैनविशुन्यादिपोडशकारणानि अत्र एतं २ सितिदिभिवमागैधूपैमीवभ्रातिविनाशनाय। तिथिंं।। ॐ न्हीं दि॰।। धूपं।। ७।। नारंगपूर्गादिसु-संबौषट् स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत्र तिष्ठतं र ठठ स्वाहा । ॐ -हीं अ॰ अत्र मम सिन्निहितानि दिपोडशकारणेग्यो जलं निर्वेषामि स्वाहा ॥ १ ॥ स्तेन सम्बंद्रमयेन सारकपूरगौरेण मनोह-पुष्पं ॥ ४ ॥ पकान्नशाल्योद्नपायसाधैनैवेद्यकैः कांचनभाजनस्थैः । तीर्थं ॥ चकं ॥ ५ ॥ प्रसु-णानि ॥ ॐ =हीं दर्शनविशुःच्यादिपोडराकारणे\*यो दीपं निर्वपामि स्वाहा ॥ ६ ॥ धूमोद्रमावा-तीर्थं ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ कुंदैरमंदैः श्रुचिसिंघुवारैः सत्पारिजातैः सरसीरुहेश्र । तीर्थं ॥ त्वरध्वांतहरैरद्रोर्देपैलेसत्केवललिधहेतोः । तीर्थंकर्श्रीसुखसाधकानि यजे सुद्रा पोडशकार-|मातुलंगैः श्रीमिन्नराम्नैः कदळीफलैश्र । तीर्थं॰ ॥ ॐ =हीं द॰ फलं ॥ ८ ॥ भिक्तमसुर्द्रसंस्तु-तमिदं तीर्थकराणां पदं । लब्धं वीटिसतया विचारचतुरः संसारभीताश्रयः ॥ श्रीमहर्शनभूरिशुद्धि-निवहैं ज्ञानवता खं, फलं। भक्तया पोडशकारणानि स नरः संपूज्य चाराधयेत्॥ ९॥ ॐ =ही रेण। तीर्थं ॥ ॐ -हीं द ॥ गंधं ॥ र ॥ प्रोक्ष्ड्कुंदेंद्रकरावदातैः शाल्यक्षतैरक्षत्तिसिव्स्त्व्च्ये । द्रशैनविशुःबादिगोडशकारणेभ्योऽध्यै निर्वपामि स्वाहा ॥ शांतिघारां । पुष्पांजिः ॥

## ॥ अथ भूतकाल्तीर्थंकरपूजा ॥

संशोपर स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत मम सिन्निहिता भवत २ वषट् भूतादिकालोदितभग्यपुण्यादाराधिता येऽत्र सुरंद्वंदेः । तान् पंचकल्याणविभूतिभाजस्तीधंकरान् गांप्रतमच्यामि ॥ ॐ -हीं श्रीं क्कीं ऐं अहैं निर्वाणाद्यतीतचतुविंशातितीर्थंकरा अत्र अंवतरतावतरत . स्वाहा । आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं निर्वाणाद्यतीतचतार्वैशातितीर्थकरेभ्यो जलें । गंधं। अक्षतान्। पुष्पं। चरं। द्येपं। घूपं। फलं। अर्घ्यं निर्वेपामि स्वाहा । शांतिधारां पुष्पाजितिः ॥ १ ॥

## ॥ अथ वर्तमानकालतीर्थकरपूजा ॥

अवतरतावतरत संबौपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्नि-। हिता भवत २ वषट् स्वाहा । आह्वानस्थापनसिन्नधीकरणं ॥ ॐ =ही वृषभादिवर्धमानात्यवतै-त्रेलोनयाधिपतीन् यजाम्यतिशयोपेतांश्रतुविश्वतींन् । शांत्यथै जगतां चराचरगुरून् तीर्थक-रान् संप्राति ॥ ॐ नहीं श्री क्षीं ऐ अहे वृषमादिवधैमानांत्यवर्तमानचतुर्विद्यतितीर्थंकरा अत्र येऽमी संप्रतिकालभन्यजनताधिष्ठामरंद्रेमुदा। कल्याणैर्वषमाद्यो जिनवराः संप्रजितास्तानिह ॥ ॥ मानमत्तिवातितार्थकरेग्यो जलमित्यादि ॥ २ ॥

## ॥ अथ अनागतकालतिर्थंकरपूजा ॥

तिर्धक्रयः शांत्यै समस्तजगतां यजनं करोमि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं ऐ अहं महापद्माधना-ये भाविभव्यजनतासुकृतोद्येन कल्याणपंचकविभातिमिहाश्रयंतः । तेभ्योऽर्ध्यपाद्यविधिनाऽसिल-स्वाहा । ॐ -हीं॰ अन मम सन्निहिता भन्त र वषट् स्नाहा । आह्वानस्थापनसन्निधी-करणं॥ ॐ -हीं महापद्माद्यनागतचतुर्विशातित्यिकरेभ्यो जलमित्यादि॥ १॥ इति कर्णिका-ातचतुर्विशातितार्थकरा अत्र अवतरताबतरत संबोषट् स्वाहा । ॐ हाँ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ मध्ये दर्शनविशुध्वादिभावनापरिवृतद्वासप्ततिजिनदेवाचेन ॥

## ॥ अथ अष्टपत्रस्थापिताहिंसादिसहमानिभ्यच्येत् ॥

ॐ हीं भवभ्रमणदुस्तरसंसारतरणतरंडाय अहिंसामहाव्रताय जलं निवंपामि स्वाहा इत्यादि ॥ १ ॥ ताल्बोष्ठपुरविरहितप्रविमलदिन्यध्वनोनिदानं च । अन्तमहावतमंचे त्रिलोकमहितं विश्रास्ति-द्वाच्यैः॥ ॐ -हीं ताल्वोष्ठपुरज्यापारवर्जितदिन्यध्वनिकारणस्वरूपाय त्रैलोक्यपूज्याय अनृतिनि-रतिमहाव्रताय ॥ जलं ॥ २ ॥ अस्तेयमहाव्रतमुरुदुस्तरदारिब्यदस्युनिर्झिशं । विस्तृतपरमानंतचतु-हिंसारहितमहात्रतमंचे संसारजलिधपोतमहं । जातिजरामरणातुरशोकभयनिकररहितममलाह्यैः एयस्य प्रशासाकारणमंचे॥ ॐ हीं अनंतचतुष्यकारणस्वरूपाय अचौर्यमहावताय ॥ जुले ॥ है।

मुत्तयंगनावक्रसरोजमित्रं सद्बह्मचर्यं बतसावभौमं। शुद्धात्मनि ध्याननिद्गनमध्यक्षिलोकविश्वा-ॐ न्हीं अष्टगुणपुष्टिकारणस्वरूपाय आकिंचन्यमहाव्रताय ॥ जलं ॥ ५ ॥ सर्वास्वानिरोधकारण-तिगुपिसंयमं यजे भक्या । मुक्तिवधुकुचकलशे मौक्तिकहारं विमुक्तकलिलं चाये ॥ ॐ -हीं सकरं यजामि॥ ॐ न्हीं शुष्टबुब्रोन्मुखावलोकनकारणलक्पाय ब्रह्मचर्यमहावताय ॥ जलं ॥ ४॥ रावित्वानिरोधकारणस्वरूपाय त्रिगुप्तिमहसंयमाय ॥ जलं ॥ ६ ॥ श्रीमन्नेकाद्शोपासकवरप्रतिमायो-अष्टगुणपृष्टिकरणोत्कुष्टं नित्रंथनाम त्रुबतमंचे । शिष्टजनमनोहितमनषं दुष्टाष्टकर्मनष्टाविशिष्टं ॥ गमानंदतोऽहं नित्यं वै निश्चयं साधनवरकरणे का्रणं भव्यसेव्यं । लोकानंदैकहेतुं भवभयहरणं नाकलोकादिमुक्तिप्रासादारोहणायोद्दृतशुभकरणश्रोणिगाराधयामि ॥ ॐ -हीं निश्चयसाधनकारणस्व-द्शलक्षणसंपनं धर्म कमीप्रहं शमैकरं ॥ ॐ हीं केवलिप्रणितभव्यजनहरतावलेबनकारणस्वरू-रूपाय एकाद्शोपासकवरप्रतिमाय ॥ जलं ॥ ७ ॥ केवालिना कथितमहाविनेयहस्तावलंबनं चाये पाय दशलक्षणसंपन्नमहाथमीय ॥ जलं ॥ ८ ॥

॥ अथ जपः॥

ॐ हीं भवस्रमणंदुस्तरमंसारतारणतरंद्वाय अहिसामहाब्ताय नमः। ॐ हां दिन्यध्वनिकारण-रगरूपाय सत्यवचनमहाजताय नमः। ॐ हाँ अनंतचतुष्ट्यकारणस्वरूपाय अचीयमहाबताय मी नमः। ॐ -हीं शुंखंबुद्धोन्मुखावलोकनकारणस्वरूपाय ब्रह्मचर्यमहाब्रताय नमः। ॐ -हीं मुक्तिप-बारणस्वरूपाय निर्धयमहावताय नमः । ॐ -हाँ सर्वास्रवनिरोधकारणस्वरूपाय त्रिगुपिमहासंय-

माय नमः। ॐ हीं निश्चयसाधनकारणस्वरूपाय एकादशोपासकवरप्रतिमाय नमः। ॐ ही केवालिप्रणितभव्यजनहस्तावलंबनकारणरूपाय द्रालक्षणसंपन्नमहाधर्माय नमः इति जपः ॥ आहि-सासत्यमस्तेयब्रह्माकिचन्यगुप्तिकाः। उपासकांश्र सद्धमन्दिर् चात्रावतारये॥ ॐ -हीं अहिंसा-

रुतास्तेयब्रह्मार्किचन्यगुप्त्युपासकसब्सांय अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा ॥ पूर्णार्घ्यम् ॥

असत्यसाहिताहिंसा मिश्यात्वं च न इत्यते। अष्टांगं यत्र सम्यंकवं द्रशंनं तिष्ट्रिशिष्टदं॥ ॥ अथ षोढ्यपत्रस्थापितभावनापूजा ॥

मनोवाक्कायसंगुचा साऽख्याता विनयस्थितिः॥ ॐ ऱ्हीं विनयसंपन्नतायै॥ जलं ॥ २॥ अनेक-शीलसंपूर्णो व्रतपंचकसंयुता । पंचर्षिशात्कियां यत्र तच्छीलव्रतसुच्यते ॥ ॐ द्वीं शीलव्रतेष्वन-तिचाराय ॥ जलं ॥ ३ ॥ काले पाठे समे ध्यानं शाह्मांचिता गुरोनीतः । यत्नोपदेशना लोके ॐ हीं दर्शनिविध्यह्ये ॥ जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १ ॥ दर्शनं ज्ञानचारित्रतपसां यत्र गीरवं ।

शास्त्रज्ञानोपयोगिता ॥ ॐ हीं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाय ॥ जलं ॥ ४ ॥ पुत्रमित्रकल्लेभ्यः संसा-रविषयातितः । विरक्तिजायते यत्र स संवेगो बुधैः स्मृतः ॥ ॐ व्हाँ संवेगाय ॥ जलं ॥ ५ ॥ ज्ञानम्यमोत्कृष्णात्रेभ्यो दीयते भृशं। शक्या चतुर्विषं दानं साऽख्याता दानसांस्थितिः ॥ 🏥 ॥ ११३॥ स आगमः॥ ॐ न्हीं प्रबचनभक्तये ॥ जलं ॥ १३ ॥ प्रतिकमतज्ञासगी समता बंद्रना स्तृतिः। " जिले ॥ ८ ॥ कुष्टांदरन्यथाशुल्याताप्ताशिरोतिथाभिः । कासश्वासन्यराग्नेभैः पीडिता ये मुनीश्वराः ॥ रनेकांता लोकालोकप्रकाशिता । प्रोक्ता यताहैतो वाणी वण्येतेऽसी बहुश्रुतः ॥ ॐ =हीं बहुश्रुत-| वृत्यकरणाय ॥ जलं ॥ ९ ॥ मनसा कर्मणा वाचा जिननामाक्षरद्वयं । सदैव स्मर्थते यन सार्व-मितिः प्रकीतिता ॥ ॐ -हीं अहंद्रक्ये ॥ जलं ॥ १० ॥ निर्यथमितितो मुक्तित्तस्य द्वाराबलो-एतानि यत्र जायंते गुरुमिर्मिता च सा ॥ ॐ -हीं आचार्यमन्हये ॥ जलं ॥ ११ ॥ भवरमृति-तेषां मैषज्यमाहारं शुश्रुषा पत्थ्यमाद्रात् । यतैतानि प्रवति वैयावृत्यं तदुच्यते ॥ ॐ च्हीं वैयया-भंक्षे ॥ जलं ॥ १२ ॥ षड्द्रव्यपंचकायल्यसतत्वनवार्थतः । कमभक्तिविच्छेदो यत्र प्रोक्तः "ॐ =हीं शिक्तितस्यागाय ॥ जेलं ॥ ६ ॥ तमो द्वाद्शमेदेन क्रियते मोक्षिल्टिएसया । शिक्ति मिक्तितो | स्वाध्यायः पठ्यते यत्र तदावरयकमुच्यते ॥ ॐ ंहीं आवरयकपरिहाणये ॥ जलं ॥ १४ ॥ | यत्र भवेत् सा तपसः स्थितिः ॥ ॐ न्हीं शाकितस्तपसे ॥ जलं ॥ ७ ॥ मरणोपसं-रिशिगादिष्टियो ||गादिनिष्टसंयोगात् । विनयो यत प्रविशति साधुसमाधिः स विज्ञेयः ॥ ॐ व्हाँ साघुसमाध्ये ॥ कमं। तन्नोज्यं लभते 'बस्तु समत्यागोपवासता ॥ तत्काळवंदना पूजा प्रणामो विनयो नितः ।

जिनह्मानं श्रुताख्यानं गीतं वाद्यं च नर्तनं । यत प्रवर्ति पूजा सा सन्मार्गप्रभावनाय ॥ ॐ -हीं मार्गप्रभावनाये ॥ जलं ॥ १५ ॥ चारित्रगुणयुक्तानां मुनीनां शीलघारिणां । गौरवं

#### । अश्य जापः।

कियते यत्र तद्वारतल्यं च कत्थ्यते ॥ ॐ -हीं प्रवचनवत्सळत्वाय ॥ जलं ॥ १६ ॥

|ॐ =हीं दर्शनविशुद्धये नमः । ॐ =हीं विनयसंपन्नतायै नमः । ॐ =हीं शीत्व्रत्रतेष्यनतिचाराय नमः । ॐ =हीं अभीक्ष्णज्ञानोपयोगाय् नमः । ॐ =हीं संबेगाय नमः । ॐ =हीं शक्तितस्त्या-|||ये निर्मेत्याः ते वै तिर्थकरस्य नाम पद्वीमायुर्लभंते कुलं ॥ वित्तं कांचनपर्वतेषु विधिना गाय नमः। ॐ -हीं शक्तिनस्तपसे नमः। ॐ -हीं साधुसमाधये नमः। ॐ -हीं वैयाबृत्यक-रणाय नमः। ॐ -हीं अहैन्रक्तये नमः। ॐ -हीं आचार्यभक्तये नमः। ॐ -हीं बहुश्रुतभक्तये ||नमः। ॐ -हीं प्रवचनभक्तये नमः। ॐ -हीं आवश्यकपरिहाणये नमः। ॐ -हीं सन्मार्गप्रभावनाये || नमः । ॐ न्हीं प्रवचनवत्त्तळत्वाय नमः ॥ इति जपः ॥ इत्थं पोडश्मावनां यतिवराः कुर्याति स्नानार्चनं देवतं। राज्यं सौख्यमनेकधा वरतपो मोक्षं च सौख्यारपदं॥ ॐ व्हाँ अहं आसे-||आउसा दर्शनिवश्चादिपोडशकारणेभ्यो महाध्ये निर्वपामि स्पाहा ॥ पूर्णाध्येम् ॥

#### । अथ जयमाला ॥

SALEE TO

विणयं चंडप्पयार । जो मुन्तिनंगीण होइ विहार ॥ र ॥ अणुाद्देण परिपाळहु सीळमें । जो मित हरइ संसारहेट ॥ णाणुपयोगी जो कालु गमइ । तमु ताणियिकिन्त रितमवण-याळि भवइ ॥ र ॥ संबेट चाउ जे अणुसर्गित । वेयणमंत्रणंड ते तर्गित ॥ जे तितंद तवित तवित विष्णि । र ॥ जो साहुसभाहि धर्तु थक्छु । सो ग वित्र माले मुहिग्गवृक्ष ॥ जो जाणाइ वैयावचुकरणु । सो होइ सञ्बदासिबहरणु ॥ र ॥ जो चित्र माणे अहर्गतेद्व । तमु विसयहणं तह कवणुनेतु ॥ पवयणहित्ते गुरु जे ण नित्र माणे अहर्गतेद्व । तमु विसयहणं तह कवणुनेतु ॥ पवयणहित्ते गुरु जे ण नित्र । चेत्रमित ॥ है ॥ चेहप्रदेभित जे णर कर्गते । अप्पानु रेयणतेवु रे न्यभयणिवारण सोळहकारण । पयडामे गुणगणसायरा ॥ पणवितित्यंकर असुहरत्वयंकर । केवळ-दंसणसुन्धि मण्वयणकायविरयतिसुन्धि ॥ माछंडहु यना।। इह सोळह कारण कम्माणवारण। जे बर्ति वयसीळघरा।। ते दिञ्जमरेंसर पुहु-घरंति ॥ जे पत्रयणे कज्जे व समधा होति । तह कामु जिणे तह कत्रण भंति ॥ ७ ॥ जो छह आवस्तयं चितु देइ । सो सिक्षिण्युसुहासित वेइ ॥ जे मग्गपहावण आयर्गते न अहमिंदतणु मंभवंति ॥ ८ ॥ जे बत्तलमां करणु वहाति । ते तित्यंयरत्वुपनु लहाति णितार । मिन्दिवरंगणिहोयहता । अध्यै ॥ इति पोडरामावनाप्जा समाप्ता ॥ णाणाहेनायरा ॥ १॥ दिढं घरहु पढम

गीजंब्ह्यीपमध्ये पारेलसितमहाधातकोखंड्याची । पश्चान्नागे चं पूर्वापरपरिधिलसत्पुष्कराष्ट्रिततीये ॥ मम सिंहोहिता भयत र वपट् स्वाहा ॥ आहानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ निर्मेळानघपूतकारसुना-लिनिर्गतिधारया । पंकजोद्धपरागापिजरजान्हवीजलधारया ॥ मारवीरजयात्कटाक्षिबोधसन्माणिभू-पितं । पंचमंदरसिस्थतं जिनार्विवर्वदमहं यजे ॥ ॐ -ही श्रीं क्षीं एं अहं पंचमंदरसंस्थितजिनार्वेन-समूहाय जले निवेपामि स्वाहा ॥ १ ॥ चंद्रचंद्नकुकुमाशिताचित्रंजकलेपनेः । सांद्रसौरभ-लोसर्शजितभूगनाद्मनोहरैः ॥ घोरसंस्तिपापपावकतापनोद्नपावनैः । पंचसं॰ ॥ ॐ =हाँ॰ पंच॰॥ गंधं ॥ २ ॥ पुण्यपुंजवळिक्षितैः सुवराक्षतैः कलमाक्षतैर् । मोक्षळक्ष्मीवरणसाक्षीपक्षपातंकटाक्षकैः ॥ व्यानसङ्गविसंडिताद्यतकमैचकभवाऽशुभं। पंचमं॰॥ ॐ न्हीं॰ पंच॰॥ अक्षतं॥ ३॥ सारसौर-म्जाजरंचमेरुचकुतिमभवने भासुरान् जैनिष्वान् । यायजयाव्हानमुख्यैः सुविधिभिरधुना रत्न-भराग्तिहाडकमुख्यदिञ्यनवोहभैः । सौरभाहुतपट्पदाविलिसारझंकृतमंजुलैः ॥ वाधिघोरगभीरदि-व्यितिनाद्पोपितसत्सत्त । पंचमं ॥ ॐ न्हीं जंच ।। पुष्पं ॥ ४॥ सारसेन सुधारसोचितपा-अत्र अनतग्तानतरत संबोषट् स्वाहा। ॐ हाँ॰ अत्र तिष्ठत र ठठ स्वाहा। ॐ हीं॰ अत्र रूपानियचित्रान् ॥ ॐ न्हों श्री ह्यीं ऐं अहीं पंचमंद्रास्थताऽक्कत्रिमचैत्यालयस्थितिजनिष्यिसमूहा

यसेन महीयसा । भन्यरंजननन्यन्यंजनपावनैबंहुभक्ष्यकैः ॥ भन्यसंतातियांछितप्रद्कत्पपाद्पस पंचमं॰ ॥ शांतिधारां ॥ १०॥ सुद्यीनाद्रिसंस्थितं प्रत्नरत्निसितं । प्रवरपभक्षेत्रेजे सिद्धिन महीयसा । पंचमं॰ ॥ ॐ हीं॰ पंच॰ ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ पापतापविरोपणोद्धसुरापगाजल-न्ने ।। सारसौरमतोषिताखिललोकलोकसनासिकैः। पंचमं ॥ ॐ -हाँ ॰ पंच ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पुण्य-बर्ग्डकं ॥ पुष्पांजालः ॥ घाताकिखंडद्वीपके पश्चिममेरुसंस्थितं । प्रवरहछकेयेजे सिझ्बिंबन् (वेंघनजालद्विसमुज्वलै: ॥ विश्वलोकविलोकनैकविशालकेवललोचकं । पंचमं० ॥ ॐ =हीं० पंचमं ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सूचयन्द्रिरिवापवर्गसुमार्गमाशु जनांतिके । धूपधूमच्ये रमोघासितागरुप्रसुने-गापसमुद्रवाखिळादुव्यसत्फळसन्निभै । श्रोचमोचसुदाङिमादिफलोत्करै: सुरसोज्वलै:॥ धर्मकर्मसमुद्र-गासिलदुःसिक्पफलापहैः। पंचमं॰ ॥ ॐ ्हीं॰ पंच॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ तोयगंधसुशालिसदकलतां-त्रिमं। पंचमं०॥ ॐ -हीं० पंच०॥ चरं॥ ५॥ जूनरतनसमप्रभैधनसारबंदसमुक्तत्रे। दीप्रदापच्ये दके ॥ पुष्पांजितः ॥ पुष्कराधिद्वीपके पूर्वमंद्रसंगतं । प्रवर्चपकेयेजे सिंदाबिबब्दकं ॥ तसम्बर्दापकै । ध्रुपमुममहाफलवजमंगलार्थकदंबकैः ॥ स्वर्णभाजनिमितेन महाघ्यंकेण धारया । चारकांचननिर्मितामळकरकनाळविमुक्तया ॥ आजवंजवसंभवाखिळदुःखसंततिशांतये पुष्पांजितः ॥ ११ ॥ इति मेरुपूजा समाप्ता ॥

जापाठ

#### ॥ अथ दशलक्षणपूजा ॥

स्वर्गमुत्तिकरं धर्म जिनोत्तं दशधावहंम् । स्थापयामि जगत्पुच्यं विधिनाऽहं सुखाणेतं ॥ उँ हीं अहं आसिआउसा नमः उत्तमक्षमादिद्यालक्षणधर्म अत्र अवतरावतर संत्रीषट् स्वाहा न्हों॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ न्हों॰ अत्र मम सिन्निहितो भत्र २ वपट् स्वाहा आहानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

#### । अथ अष्टक्स ॥

स्वमेंक्षित्त्वाबहाय ॥ ॐ =हीं उत्तमक्षमाविद्याधमेंभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ कर्षूरस-गंगादिजातिरिमले: सुगंधै: सुवर्णभंगारभूतैजैलीबै: । धर्म यजेऽहं दशधा जिनोक्तं धर्माय कुंकुमिमिश्रजातैहेंमादिवणेंन विलेपनेन । धर्मे॰ ॥ ॐ न्हीं उ॰ ॥ गंधं ॥ र ॥ शाल्यक्षते-वितरेरखंडै: समुज्यते: सन्मुनिचित्ततुल्यै: । धर्मे० ॥ ॐ वहीं उ० ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ कपुरक्रणागहचंदनाचेंद्रव्योत्त्रवैर्गधवरेश धूपैः। धर्म॰॥ ॐ न्हाँ उ०॥ धूपं॥ ७ ॥ सुनान न्हीं उ॰ ॥ दीयं ॥ ६ ॥ स्नंपकेः केतिकिपम्रजातैः कुंदाविसारेः प्रवरेः प्रस्तैः । धर्मे ॥ ॐ व्हीं उ० ॥ पुष्पं ॥ ४ । पकासशाल्योदनपायसाधैनेवेद्यकैः कांचनभाजनस्थैः। घर्मे०॥ ३० -हीं उ०॥ चहं॥ ५। घृतादिकधूरभवैः प्रदीपैः स्तमोविनाशैर्वररत्नजातैः । घर्मे ॥ ॐ

पुजापाठ

दश्धा ठेकेरामकपित्थपूरी: फेलादिसारे: सुफलैमेनोझे: 1, धर्मे॰ 11 ॐ व्हीं उ॰ 11 फले 11 ८ 1 तदामये। । ॐ -हीं उत्मसत्यधर्मामाय ॥ जिले ॥ ४॥ शोचं लोभवि । जल ॥ ५ ॥ दयाङ ॐ -हीं -उत्तमक्षमाधर्मामा ॥ जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ त्यक्तमानं सुखागारं मादेवं जल ॥ ३॥ असत्यद्रमा यान्वितं पूजः ॥ उँ वहीं उत्तममाद्विषम्मियाय ॥ जालं ॥ २ ॥ आजीवं रवर्गसोपानं पूजयामि - लाल प्ज॰ ॥ ॐ न्हीं उत्मत्तियोधमीगाय । पूजं ॥ ॐ हीं उत्तमत्यागधमींगाय पूज ॥ ॐ =हीं उत्मचहाचयेषमींगाय । पूजा ।। उठ ही उत्तमाकिचन्यधर्मागाय रियातिगम् । पूजः ॥ ॐ =हीं उत्तमसंयमधगांगाय ॥ । उ० -हीं' उत्मशीचधर्मामाय ।। पूजया परवा भक्या । ॐ न्हीं उत्तमाजीवधर्मांगाय ॥ अनोक्त ॥ अध्ये ॥ शांतिषारां प्रपांजिः गेपादिरहितां सारां, सर्वसौख्यकरां क्षमां द्वाणं सर्वसुखाकरं र पूजि । ब्लर छत्हास्त्राणेत्र ट हमारिनाश्च - पुत्र गनः सनेस्वाबह ल्याविविविवितिं अकिचन्यं मम्ब

= अय जनः =

ॐ -हीं अहें उत्तमक्षमायें नमः।ॐ -हीं अहें 'उत्तममादंवाय नमः। ॐं -हीं अहें उत्तमाजे-उत्तमब्रह्मचर्याय नमः॥ प्रत्येकप्जया नमः। ॐ न्हीं अहै उत्तमसत्याय नमः। ॐ न्हीं अहं उत्तमशौचाय नमः ॐ न्हीं मक्या सुधमीन् योऽचेयेत् सुधीः। इंद्रभूति स्राज्यं च प्राज्य मुक्यंगनां भजेत् ॥ ॐ न्हीं अहै उत्मक्षमामादैवाजीवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिंचन्यवहाच्यां ह्यद्राधमें भ्योऽद्यं निर्वपामि स्वाहा। उत्तम्यागाय नमः। उत्तमसंयमाय नमः। ॐ न्हीं अहीं उत्तमतिषसे नमः। ॐ न्हीं अहीं ॐ न्हीं अहें उत्तमाकिंचत्याय नमः। ॐ न्हीं अहे । पूर्णांच्यैः ॥ नाय 3 (1)

#### ॥ अथ जयमाला॥

क्षमां ये घरंत्येव संत्यक्तकोपां। लभंतेऽत्र ते मुक्तिरामां सुभक्या॥ वरं मादंवं येऽत्र पूर्यं यसँ सारद्यादिलक्षणभवं पंचित्रिभेदेयुतं। स्तोष्ये तहुणहेतवे प्रतिदिनं हिंसादिदोपोडिझतं॥ १॥ स्वमें क्षेक निबंधनं हितकरं शकादिभिः पूजितं । अंतातीतगुणाणेवं ब्धजनेः सेन्यं जिनें ब्रोदितं

जुणान्ति । प्रयात्येव सौख्याविषपारं घ्रवंते॥ २ ॥ तिषा आजीवं येऽपि कुर्वति सारं । स्वयं मुक्तिनायी गरां यांति सत्यं॥ बचो येऽत्र नित्यं बद्तिव सत्यं। शुभं प्रामुगंत्येत शास्तं च नित्यं॥ र

हमेनाशात् प्रयात्येय नित्यं पदं ॥ थ ॥ ये तपः कुर्युरेवात्र समिकरं । तेऽपि मच्छंति निर्वाण-रिशि कुर्वान्त सदा शौचमेक मुदा । तान् प्रयांत्येव लोकत्रये संपद्ः ॥ पालयंत्येव ये संयमं मोक्षदं । सील्यं गरं॥ सदा कुर्यते त्यागमेकं गरिष्ठं। भजंत्येव ते विश्वराज्यं सुज्येष्ठं॥ ५॥ चर्त्येव येऽकिचनं संगहीनं। रमंतेऽत्र ते मुक्तिकांतानिकाये ॥ पाल्यंत्येत बहावतं ये त्रिघा। ते भजंत्येव लोकत्रये शं बुधाः ॥ धता ॥ ६ ॥ सकलगुणसमुद्रं तीर्थनाथैः प्रणीतं । विविधाविबुधपूज्यैः पूज्य येन स्वयंतोधमयेन लोका आश्वासिताः केचन वित्तकार्थे। प्रबोधिताः केचन मोक्षं मार्गे तमाहि-अस्य ॥ ७ ॥ इत्यं सुधर्मममळे दश्या भजाति । ये वै मनोवचनकायविशुद्धिभाजाः ॥ ते प्राप्य वर्षे गुणाविध् ॥ अयकरमिष भक्तयाऽध्यै मसुतारयेद्यो । मजाति शिवपदं संप्राप्य राज्यं नपूज्यम्॥ नायं प्रणमामि नित्यं ॥ १ ॥ इंदादिभिः क्षीरसमुद्रतीयैः, संरक्तापितो मेरुगिरौ जिनेदः । यः काम-जता जनसौत्यकारी तं शुद्धभावादाजतं नमामि ॥ र ॥ ध्यानप्रबंधप्रभवेन येन निहंत्य कर्मप्र-जमनी सपायां गजादियनतांत्रिमिदं ददशी। यचात इत्याह गुरुः परोऽयं नीमि प्रमोदाद्यिनंदनं कृतीः समस्ताः ॥ मुक्तेः स्वरूपो पद्नी प्रपेदे तं शंभवं नीमि महानुरागात् ॥ र ॥ स्वप्नं यदीया रामें नुसुगदिभवं प्रयाति । मोक्षं कमाब्दतमलाश्च निरस्तदोषं इत्याशीवादः ॥ ८ ॥ ॥ अथ स्वयम् ॥

रत्नेत्रयं शेखरताय येन । यः कंठमासाद्य बभूव सेष्टरतं वासुपूज्यं प्रणमामि नित्यं ॥ १२ ॥ यस्तं त्रिमलं नमामि ॥ १३ ॥ अभ्यंतरं बाह्यमनेकघाम् परित्रहं सर्वमयांचकार । यो सार्गमुहिर्या तं ॥ ४ ॥ कुवादिवादान् जयतं महांतं नयप्रमाणैवैचनैजींगत्त । जैनं मतं विस्तिरितं ष येन ता त्रयं पंचमहाबतानि पंचप्रकारा समितिश्च येन । बभाण यो द्वाद्शधा तपांसि तं पुष्पद्तं प्रण-मेव देवं सुमाति नमामि ॥ ५ ॥ यस्यावतारे सति पित्रधिष्णये ववषै रत्नानि हरेनिंदेशात् । धना-स्वचित्ते । यस्याऽऽत्मबोघः प्राथितः सभायामहं सुपार्श्वं सततं नमामि ॥ ७ ॥ सप्रातिहायतिश्यय-पपन्नो गुणप्रचीणो हतदोषसंगः । भूलोकमोहांधतमःप्रदीपश्रंद्रप्रमं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ८ ॥ गुप्ति-मामि नित्यं ॥ ९॥ ब्रह्मव्रतांतो जिननायकेनोत्तमक्षमादिद्शधापि धर्मः । येन प्रयुक्तोऽथ सुबंघु-ज्ञानी विवेकी परमस्वरूपी ध्यानी ब्रती प्राणिहितोपदेशी । सिध्यात्वंपाती शिवसौख्यभोजी बभूव कालकायः। षड्ड्वयमिनीतिरलोकयुक्ता येनोदिता तं प्रणमामि धर्म ॥ १५॥ यश्रक्रवतीं भुवि ५ च-थिपः षण्णवमासपूर्वं पद्मप्रमं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ६ ॥ नरंद्रमपंश्वरनाकनाथैवांणी महाध्यां जगृहे यो द्वादशांगं श्रुतमादधेऽहं सच्छ्रेयसं तं प्रणमामि नित्यं ॥ ११ ॥ मुक्तयंगनायै रिचतं विशालं जनानां बुवे जिनं तं प्रणमाम्यनंतं ॥ १६ ॥ सार्धं पदार्थां नव सप्ततःवैः पंचास्तिकायाश्च न बुद्धयाः। तं शीतलं तीर्थकरं नमामि ॥ १०॥ गणे जनानंद्करे वरं ते विध्वस्तकोपे प्रशमैकचित्ते

रिभूच्छोर्नेदनो हाद्शमो गुणानां । निधिः, प्रभुः षोडशमो जिनेद्रतं शांतिनाथं प्रणमामि नित्ये, स्थितस्यैव फणावितानैः । यस्योपसर्गं निरवतीयन् तं । नमामि पार्श्व महताद्रेण ॥ २३ ॥ भवाणीवे जेतुसमूहमेनमाकषयासास हि धमीपोतात् । मञ्जेतमुद्देशमयेन सोऽपि तं वीरनाथं प्रण-नाथं सततं नमामि ॥ १७ ॥ न मंस्तुतो न प्रणुतः सभायां यः सिवितोऽतर्गणपूरणायाः । पदः तर्तेषु द्यां द्यान स्तं नेमिनाथं प्रणमामि नित्यं ॥ २२ ॥ सपीधिराजः कमठारितो यो ध्यान-कृत्वानशेषं । कायेन वाचा मर्नाताऽपि शुक्तं नं मिह्निनांथं प्रणमामि नित्यं ॥ १९॥ घुवन्नयं 'सिद्ध-पदाय वाक्यमित्ये प्रहीद्यः स्वयमेव नित्यं। लौकांतिकेभ्यः सतवनं निराम्य वंदे जिनेंद्रं मुनिसुवतं तं॥ २०॥ विद्यावते तीर्थकराय यस्मादाहारदानं लभते विशेषात्। गृहे तुतस्याऽजनि स्तेबृष्टि स्तं त्रिकरणञ्यापारशुष्यानिक्षं ॥ मन्यानां ज्यमालया विमलया पुष्पांजाले दाप्या । नित्यं स | श्रियमातनोति संकलस्वगीपवगीस्थते:॥ पुष्पांजितः॥ इति स्वयंभः॥ इति दशलक्षणपुजा समाप्ता॥ नौमिनाथं शरणं बजामि । २१ ॥ राजीमतीं यः प्रविहाय मोहान् स्थितीचकाराऽपुनरागमाय । जीवेषु मामि भक्या ॥ यो धर्म दशधा करोति पुरुषः स्त्री वा कृतोपरकुतं । सर्वज्ञध्वानिसंभवं । १६॥ प्रशंसिनो यो न विभति हर्ष विरोधितो यो न करोति रोष्रं। शीलबतबह्यपदंगतो यस्त च्युते केबलिमिजिनस्य देवाधिदेवं प्रणमाम्यरं तं ॥ १८ ॥ रत्नत्रयं पूर्वभवांतरे यो वतं ।

## ॥ अय अनेतहार्प्राणप्रतिष्ठाक्रमः ॥

मंगलं ॥ ५ ॥ एस पंच णमोकारो सन्वपापपणासणो । मंगळाणं त सन्बेसं पढमं होइ मंगळं ॥ ॐ चत्तारि मंगळं । अरहंता मंगळं । सिद्धा मंगळं । साह् मंगळं । केवळिपण्णंतो घम्मो मंगळं॥ वारिधिरयं चुळकप्रमाणं ॥ अद्य मे क्षालितं गात्रं नेत्रे च विमलीकुते । स्नातोऽहं धर्मतीथेंपु जिनेंद्र तव द्रशैनात् ॥ अपराजितमंत्रोऽयं सवैविद्यविनाशनः । मंगलेषु च सवेषु प्रथमं भवति तिर्थजलं भवतु स्वाहा ॥ ॐ अमृते अमृतोक्रवे अमृतविषिणि अमृतं श्रावय र सं र क्की र लता नयनद्वयस्य । देव त्वदीयचरणांबुजविक्षणेन ॥ अद्य त्रिलोकतिलक प्रतिभासते मे । संसार-ब्लुं २ द्रां २ द्रां २ द्रावय २ हंझंड्वीं ह्यां हे सः स्वाहा ॥ इत्यमृतस्तानमंत्रः॥ अद्याऽभवत् सफ-हस्तप्रक्षालनं ॥ ॐ न्हॉ न्हीं न्हों न्हां नमोऽहिते भगवते श्रीमते समस्तगंगोसिंध्वादिनदीनद-देवं समच्ये सकलीकरणं करोमि ॥ ॐ -हीं असुजर सुजर भव २ हस्तशुर्दि करोसि स्वाहा ॥ देवेंद्रवंद्यमभिवंद्य विशोध्य हस्तावीयांपथस्य परिशुद्धिविधि विघारा । सद्भ्रपंजरगतकृतासिद्धभराया अपावित्रः पित्रो वा सास्थितो दुस्थितोऽपि वा । घ्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ १ ॥ ॐ न्हाँ न्हाँ न्हाँ नहः असिआउसा मम सर्वागशुद्धि करोभि स्वाहा । सर्वागशोधनं ॥ अपित्रः पित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा । यः समरेत् परमात्मानं स बाह्याभ्यंतरे शुचिः ।

इयुगांतरीक्षा मिथ्या तंदरतु दुरितं गुरुभक्तितो में ॥ ७ ॥ इच्छामि भने ईरियाबहमाळोचेड । पुन्मुत्तरद्धित्वणप्रिक्षमच्उदिस्, विदिसास्,। निवहरमाणेण । जुगुत्तर्रिहणा , दहन्या । डब्इव शांतये ॥ ईशीपये प्रचलताय मया प्रमादादेकेद्रियप्रमुखजीवनिकायवाघाः ॥ निवंसिता यादे भने-"चतारि छोग्तमा। अरहता छोगुतमा। सिझा छोगुतमा। साह छोगुतमा। केवछिपण्गंतो प्रधाविदा वा। किरिछिदा वा हेस्सिदा वा। छिदिदा वा। मिदिदा वा। ठाणदो वा। ठाणच-डिक्नमामि भने । ईरियाबिह्याए । बीराहणाए । अणागुने । आइगमणे । णिग्ममणे । ठाणे वियडिपहेडायिणियाए। जे.जीया । एईकिया वा बीइंदिया वा तीईदिया वा। चंडारीं दिया या। पंचेदिया वा । णोछिदा वा ,। किछिदा वा ,॥ संबद्धित् वा। संबादिदा वा। संबादिदा वा। ओछाविदा वा। तावकायं। पावकम्मं। दुचरीयं बोसरामि॥ ॐ णमो अरहंताणं। णमो सिद्धाणं। णमो आइ रिमोळोगुत्तमा ॥ चतारि सरणं पञ्चञ्झासि । अरहंते रारणं पञ्चञ्झामि । सिन्हे सरणं पञ्चञ्झामि । साहू सरणं पन्त्रज्ञामि। केवळिपण्णंतो घम्मो सरणं पन्त्रज्ञामि॥ ॐ नमोऽहंते स्वाहा॥ रियाणं। णमो उयञ्जायाणं। णमो छोए सन्यसाहुणं॥ ॐ नमः परमात्मेने नमोऽनेकान्ताय गमणे । चक्कमणे । पाणुग्गमणे बोजुग्गमणे हरिदुग्गमणे । उचारपरसवणखेळसिंहाणाए । कमणदो वा । तस्स उत्तरगुणं ितस्स पायां छत्तकरणं । तस्स विसोहोकरणं । णमोकारं करोसे ।

विस्थाए । पमाद्दोसेण पाणभूदजीयसंताणं । एदोसँ उवघादो कहो वा । कारिहो वा । किरंता | छितं यज्ञोपवीतमतिपूरं । रत्नत्रयमिति मत्वा करोमि कछुपापहरणमाभरणं ॥ ॐ -हीं मरयग्द्र-ध्यायसर्वसाधून् साक्षीकृत्य सम्यत्तवपूर्वकं मुवतं हटवतं समारूढं मे भवतु मे भवतु स्वाहा ॥ शिनज्ञानचारित्राय नमः स्वाहा । यज्ञोपवीतसंघारणं ॥ ९ ॥ (या मैत्रामें यज्ञोपवीत घारण करणं.) घृत्वाऽऽरमे जिनमखं मम दीक्षितोऽर्हन् ॥ दीक्ष्याचिन्होद्दाहनाय कंकणबंधनं ॥ १० ॥ (या मंत्राने | यज्ञोचितं बतावेशेषमपोद्य तिष्ठन् यष्टा यतींद्रसहितः स्वयमेप रावात् । एताति तानि भगवन् मिंदापूर्वमहं, जहामि सततं निर्वत्ये कर्मणां ॥ ८ ॥ ई्यांपथशोधनं ॥ अतिनिर्मेलम्कापत्रल्-रत्नत्रयांगमुपवीतमुरस्यथांगे देशवतस्य वसुकंकणमत्र हरते । बह्मवतांगमधना स्वकटौ च भाजी जिनयज्दीक्षाचिन्हान्यथेश विस्जामि गुरोः पदाये ॥ एतरमिटत्वा यज्ञेपवीताादेयज्दीक्षाचि-सदाऽहं हढं द्वे पंचगुरून् प्रणस्य् ॥ अणुवतपंचकं गुणवतत्यं शिक्षावतचतुष्यं अहंतिसहाचायोपा. ककण बांघणें.) अणुवतं पंच गुणवतं त्रयं शिक्षावतं चेति चतुर्विधं मतं । गुरूपदिधं विमले गुरुपादमूले विन्यस्य नमस्येत्॥ इति यज्ञदीक्षाविसजैनं (या मंत्राने गुरुपदी यज्ञदीक्षा वा । समणुमणियं । तस्तमिन्छामि दुक्कडं ॥ पापिष्टेन दुरात्मना जडधिया मायात्रिना लंगिमना । रागद्वेपमलीमेरोन मनसा इष्कमै यद्यिभितं॥ त्रैलोक्याधिपते जिनेद्र भवतः श्रीपादमूलेऽधुना।

नुभावास

विसाजन करणे.) ॐ ही नमः सर्वदोषविनिमुक्तभ्यः स्वाहा । कौतुकसूतं यजमानादिनि-सोडणें.) ततो गुरोरनुज्ञयां शांतिभक्ति निष्ठापयेत् ॥ (कंकण अनंततिथिकराय नमः स्वाहा ॥ (या मंताने दुधाने द्वारे धुणे व त्यांस सुगंघ गंघाचा लेप करणे,) ॐ न्हीं अनंतचतुष्यात्मकाय अनंततीथिकराय नमः स्वाहा ॥ (या मंताने देवानुहें ठेवलेल्या अमृतवाषाण अमृतं कुर र स्वाहा । द्वारप्रशालनं ॥ (या मंताने याण्याने द्वार घुणे.) ॐ ही श्री क्षी ऐ अह थावय २ अहँ झं इवीं क्वीं हं सः स्वाहा। असिआउसां इद्मनंतद्वारम्थिजंजैन समस्तद्वेषपरिहाराथ नमोऽहते मगवते त्रेलोक्यनाथाय सर्वनुस्मुसुर्पूाजिताय अनंतद्शीनाय अनंतवीयीय अनंतसुखाय गंत्रायर ते दार ठेवणे.) ॐ वृपम आजित शंभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ पुष्पद्त शीतल श्रेयांस बासपूज्य विमल अन्ता इति ॥ (याप्रमाणे १४ तिर्थकरांची नावे बेऊन् शांतिमक्ति करणें ) ॐ अमृते अमृतोन्नवे आज़ेने र क्षेपेत् ॥ (या मंतानं कंकण गेडल्यानंतर शुरूचा

ें औं की की जी असिआउसा यरत्व्यशपसंह हं सः त्याश्रमांसमेदोऽस्थिमजाशुक्कादिधातयः देवद्-मानां प्राणा देवद्तानां जीवा इह रियतसविदेगाण कायावास्मेनचक्षःशेविधुखजिञ्हाः। स्थापय र ॥ अय प्राणप्रतिष्ठामंत्रः॥

ं। त्या हाराच्या गांठीस हात लावणे ) या रीतीं अनंतद्वाराची स्थापना करणे.

स्वाहा। ॐ अत्रं मम सिन्निहिता भव २ वषट् स्वाहा॥ ॐ नमोऽनंतनाथाय सर्वेसुखसीनी अर्णताममेकति खाहा॥ (येथे या मंताने १०८ पांढरी फुले बालून तितक्याच बेळां जेप करणे.) ॐ नमोऽहीते भगवते अनंतताथिकराय ॐ हाँ श्राँ क्वाँ ए अहं नमः सर्वशांति कुर २ | श्री क्रा एँ अई नमः सर्वेषधनविनिर्भिक्ताय अनंतमुखप्रदाय नमः स्वाहा ॥ (या मंत्रानं जुनं द्वार महाविज्ञा अणंते अणंतकेबळिए अणंतकेबळिणाणे अणंतकेबळिदंसणे अणुपुर्ज्जबासणे अणंते कालसंत्राणाः सर्वप्राण 'इहेन प्राण आशु आगच्छ र संवीपट् स्वाहा । ॐ अत तिष्ठ र ठंड षालून २७ वेळां जप करणें. ) ॐ नमोऽहते मगवते अणंतो अणंताि अणंताि स्झदु मे भगवतो महाविजा। ख्याय चिरकांतं नंदंतु वधैतु वंज्ञमयं करोमि कुवैतु स्वाहा ॥ (येथे या मेताने २७ पांदरी पुले गुष्टि युष्टि सीभाग्यमायुरारीग्यमिष्टि कुरु २ वषट् स्वाहा ॥ (या मंतानं नवं द्वार बांघणं,) ३० -हीं इदमनंतद्वारशंथि वारिपूर्णंधठं शब्दरपर्शास्त्रपरसगंथवर्णप्राणापानव्यानीदानसमाननागकुमक्तिय. सिडणे. ) ॐ निःशय नेऽसी दत्तादानं फलं भवेदायुष्मान् भवित्यं (या मंत्रामें वान देणे. रित्री याममाण अनंतद्वाराची प्राणप्रतिष्ठा करण

वर्क ॥ १॥ ॐ -हीं अनंत्ताश्रीकर अत्र एहि २ संवीषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॥ अथे अनंतत्रत्रिकाण ॥ अनंततीर्थकराष्ट्रकम् ॥ अनंततीर्थकर्तारं हरिषेणमुत्तिसम् । स्थापये विधिना भक्त्या जंतूनां मुखदा-१ सकशिकरण, यज्ञदीक्षा, पचकुमार, क्षेत्रपाल, पुण्याह्वाचन, दशदभै, भूम्यर्चन, पचच्णे, द्रारपात, दश-विनिमैलवारिप्रैभुगारनालगलितैः शिशिर्मिनोज्ञैः । संसारघोरपरितापनिवारणार्थे प्राचिन्यनंताजन-अर्थे अत्र मम सिन्निहितो भव र वपट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥ गंगादितीर्थभ-राजमहं त्रिशुष्ट्या ॥ ॐ न्हीं नमोऽहीते भगवते श्रीमते श्रीमद्नंततीर्थंकराय अनंतज्ञानाय अनं-तद्शीनाय अनेतवीयीय अनेतमुखात्मकाय नमः जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ श्रीखंडकुंकुमहि-मादिस्गंधवगैरंधीकृतात्निनिकरैं: सुरमीकृताशैः। संसा॰॥ ॐंहीं न॰॥ गंधं॥ र ॥ शुभ्रेरिबेंद्र-ने॰ चर् ॥ ५ ॥ कर्परतैलपरिकल्पितदीप्रदीपैध्वेस्तांधकारितकेरेखि भानुपादैः । संसा॰ ॥ ॐ -हीं किरणैरिवपुण्यपुंजैः कांतैरखंडकलमाक्षतपुण्यपुंजैः। संसार्गा ३० -हीं नर ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ जातीजपाबकुलकेतिकमिष्ठकाद्येः पुरपेश्रमद्धामरसंकुलगोभमानैः । संसा॰ ॥ ॐ ही न॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ क्षीराज्यचारुसितमंथुतपूरिकांद्यैः सीवर्णपात्ररचितैश्वरुकैः समग्रैः । संसा॰ ॥ ॐ -हीं

ं दिस्पालक, सहस्रनाम, पचयुंजा व नंगदेवता यां स्वेपूंजा प्रथम करूनं नतर अनत्तिर्थिकायुजा करणे.

संसा॰॥ ॐ =हीं न॰॥ फलं॥ वागैघाक्षतमुख्यवस्तुभिरलं सिद्धार्थदूर्वादिभिद्रंत्यैश्रोद्घमुवर्ण-पात्ररचितं कांतं महार्ध्य सुद्ग्। गीर्वाणाधिषपूजितप्रतिमहाबोधप्रभाभासुरं मुक्तिश्रीमृद्नंतनाथम-मलें प्रोत्तारयामि स्तुतं ॥ ॐ न्हों श्री ह्यीं एँ अहें श्रीमदनंततीर्थकराय ॐ न्हों न्हीं न्हें न्हीं न्हा आराआउता मम सर्वशांति कांति तुष्टिं युधिं सौभाग्यमायुरारोग्यमिष्टासिष्टिं कुरु २ सर्वविद्यविना-कुर्वतु मे हर । कपायचतुष्टयमंजनशूर ॥ भवांग्रुधितारणपोत निरंत प्रसी॰ ॥ ४ ॥ विबोध विरोध विशोक -हीं न॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ ब्राक्षाकापित्यपन्सााद्किलैः प्रश्रसैरिष्टप्रदैजनमनोनयनाभिरामैः, कुरु २ समस्तरोगापमृत्युपरिहारं कुरु २ स्वाहा ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥ यिगाय विदंत । प्रसीद भदंत सदात्मननंत ॥ २ ॥ विमाय विकाय विजाय विदोष । विलेप विशेष विशेष विषोप ॥ निराश विषाश विताश विकांत प्रसी॰ ॥ ३ ॥ विखंडितकाम कलंकवि-मंगलं ॥ १ ॥ विराग विरोग विभोग विरोह । वियोग विदेह विगेह विमोह ॥ विमान वियान द्रोपं ॥ ६ ॥ कृष्णागिष्यभूतिसंभवधूपधूमैन्यौत्पाखिलप्रविदिशावलयैतिशुक्षेः । संसा॰ जीवस्थानचतुद्शप्रकृतयः पूर्वाणि रत्नानि वै प्रत्येकं चंचतुद्शप्रगुणिता मंथौ शुभेऽनंतके रज्युगणप्रकीणंकश्चभाः ॥ अर्थ जयमाला ॥ मागणका अजीवसहिता प्रथा गुणस्थानके नद्यो शन

दगदुःखज्रांत् । प्रसी॰ ॥ ९ ॥ पजंदम्गेंद्रफणंद्रिकार-विकारिनग्रणपुष्टिविचार ॥ प्रकासि-ष्रियाः पदान्जद्वयं । कृत्वा तीर्थकृतामसावित्यः पूजा-दंडकृतांत । प्रसी॰ ॥ ८ ॥ जलामिविशस्त्रकृविप्तविनाश । नरामरनागमुपूजितवास्।। अनंतभवो-संहब्यानां भवहानये प्रभवतात्वानंतसंज्ञायतं ॥ अध्ये ॥ ११ ॥ विप्रोऽभूदिहः सोम्यामसुभगः वेलोक.। विशुद्ध सुसिद्ध विबोधितलोक ॥ विदार विहार विपाटितांचेत । प्रसी॰ ॥ ५ ॥ सुशांता । प्रसी॰ ॥ ७ ॥ चतुर्दशलोकितजीवसमास । नदीमलरत्नविचारधराश ॥ हषीकमुगप्रवि-शत्रूणां विजयः सुकांचनचयो खुकाफलं रत्नकं ॥ मित्राणां विनितागणस्य सुखदः स्यात्संगमस्तत्र श्रीसिंहनादंदश्रुते। मार्गे लेन विलोकितो गुणनिधिः श्रीसिंहसेनोद्दहः। तस्मात्प्राप्तविधिश्च तेन त्र दिनं तुर्यगतः सौख्यमाक्। योऽसौ श्रीविजयो मलेन रहितः कुर्यात्स वो मंगलं॥ इत्याशीवीदः। देन्यधियोऽस्य सिद्धमाहिमां श्रीशारदा गसी॰ ॥ ६ ॥- असंख्यगुणाणेववतितनाद् ा विदाटितदुःखद्कृतिसतवाद् ॥ विदारितस्वकपाश तजीयनिकायवितांत । प्रसी॰ ॥ १० ॥ घता ॥ यस्मादाज्यसुखं धनं सुरपदं पुत्रः सुकातिगुणः बेशास विषात्र वितंत्र वियंत्र । निराकृतद्मीतद्ष्यकृतंत्र ॥ विकोप विरूप विताप विदंत वादित्वा विदुषा वर जिनवर शेष तमहैत्यर । प्राप्त्र दिन्यधियोऽ सारदां ॥ कार्यस्यायंत्रस्य घेर्याजत्म इति अनंतत्रयोदशीपूर्जा समाप्ता,।

रहलुलिततंडुलपुष्पैरधिवासनं जिनेंद्रस्य । संवौपट् ठठ वपाडिति पछवमंत्रैः स्थितिकरणं कुर्ने ॥ ८ ॥ 🎼 थेयोहंस्यधिपान् यजेऽत्र जिनराङ्गानहिंसानहं ॥ ३ ॥ श्रीचृषमादितीर्थंकरसमुदायपूजाप्रतिज्ञाप-ॐ हीं थीं हीं ऐं अहें विषमादिचत्रिंशतितीर्थकरा अत एतैत संवौषट् स्वाहा । ॐ अत्र अचेनापीठायुढें पुष्पांजालि करणें.) श्रीमस्चानविघानमानस्कलस्याद्वासना संन्यधात्। पाशा-संपूज्यवस्यामला ॥ मत्यैरयंपगैः सुमाजनसतां मांगल्यमुख्यामसौ । वाकायाशयशुद्धितो हितकरः थान् ॥ ॐ न्हीं बृपमादिचतार्वैशतितीर्थकरेभ्यो जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ तुपारशीतां-॥ संपूज्यतां श्रीजिनः ॥ र ॥ प्रकृतकमविधिविधानार्थमर्चनापीठायतः पुष्पांजि किपेत् ॥ ( येथे नाय शीजिनप्रतिमोपिर पुष्पांजिलमावर्षेत् ॥ (येथे श्रीजिनप्रतिमेवर पुष्पांजिल करणे,) मलय-न्मुत्तःसदात्मकान् भवभवसंतोपसंपोपितान् ॥ चचौतोञ्बळजान् समंत्रदरसास्वादानभिस्थाप्य तान्। श्रीमिजनेंद्रामलकीर्तिगौरेमद्गाकिनानिर्झरवारिपूरे: अंभोजाकैजलकरजःपिरागैयजे चत्रविशातितीर्थना-शुमरीचिशुभूश्रीचंद्नैः कंकुमयुक्तमिश्रैः। संतोषपीयूपश्रारीरमाजो यजे॰॥ ॐ ही वृ॰॥ तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अन्न मम सान्नीहिता भवत २ वषट् स्वाहा आह्वानस्थापसन्निधीकरण ॥ ॥ अथाष्ट्रकम् ॥

रजो रहस्यं रहसः सुघान्यैः ॥ यंजे॰ ॥ अंहर्यं ॥ ९ ॥ जंबूद्दापे भारतक्षेत्रमुख्यश्रीतार्थेशामांधिपीठो-पकेठे ॥ देवेदान्येश्रापदां संतनोमि संसारातेः शांत्ये शांतिघारां ॥ शांतिघारां ॥ आदिनायोऽस्तु गंधं ॥ र ॥ अक्षणणसौक्यामलबीजरूपैः शार्ष्यक्षतिरिद्कलायलक्षैः । अनन्यताधारणकीतिकांतान यजे॰ ॥ ॐ -हीं वृ॰ ॥ अक्षतान् ॥ ३ ॥ जातीजपापाटिकिभिविराजीमंदारमालाबकुलादे-पुष्पै: । श्रेयःश्रियो मंगलहारभूतान् यजे॰ ॥ ॐ न्हीं वृ॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ प्राज्याज्यसिध्दा-पूगीफलनालिकेरै:। सुरंद्रचूडांशुविलमपादान् यजे चतुर्विसातितीर्थनायान् ॥ ॐ -हीं वृषभादिचतु-अस्तु वः सुमतिः स्वस्ति पद्मामः स्वस्ति जायतां ॥ सुपार्श्वः स्वास्त भवतां स्वस्ति स्याचंद्रलां इष्टार्थितिषद्यै शिवतातिभक्तया यजे॰ ॥ ॐ ्हीं व्र॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंबूबरवीजपूरद्राक्षाम्र-नः स्वास्तः स्वास्तः स्याद्जितेश्वरः । रामवो भवतु स्वस्ति भ्यात् स्वस्त्यभिनंदनः ॥ १ ॥ चरं॥ ५॥ द्याधिययैरुवरुत्तर्नामें सुरत्नासिङ्गेर्मणिभाजनस्यैः । स्वक्षियदिञ्यांगमरीचिगमान् मृतापिंडभक्षयैः शाकैरनेकैः मुर्गभेषपूतैः । अनंतसौक्यामृतप्रानत्मान् यजे ॥ ॐ न्हाँ नृ ॥ छनः॥ र ॥ सता स्वस्त्यस्ते सुविधिभेवतु स्वस्ति शीतलः । श्रेयान् संपद्यता स्वस्ति स्वस्त्यस्त यजे॰॥ ॐ न्हीं व॰॥ दीपं॥ ६॥ कालाहिदेहाकृतिसांतरालें न्यापत्मुपुरै: सुरमीकृतांशै: विशातितार्थकरेग्यः फलं निर्वपामि स्वाहा ॥ ८ ॥ जलादिसइन्यकुतैरनध्येषेलाहकैभंगलमंगलाध्यैः

ब्सुपूज्यजः ॥ ३ ॥ राज्ञोऽस्तु विमलः स्वस्ति स्वस्ति भूयाद्नंतिजात् ॥ भूयाद्रमेजिनः स्वसित

शांतेशः स्वस्ति जायतां ॥ ४॥ संघस्य कुंथुः स्वस्त्यस्तु भवत् स्वस्त्यसभुः । स्वस्ति महिजिने-ब्रोऽस्तु स्वस्त्यस्तु मुनिस्त्रतः॥ ५॥ जगत्यस्तु निमः स्वस्ति स्वस्ति स्यान्नेमिनायकः। स्वस्ति पार्शजिनो भूयात् स्वस्ति सन्मति रस्तु मे ॥ ६ ॥ आस्मिन्निमं स्वस्त्ययनमेकभक्तिभराद्वेष स्वस्तिमंतः स्वयं शश्वत् संतु स्वस्त्ययनं जिनाः ॥ पुष्पंजित्तः ॥ ७ ॥

#### ॥ अथ जयमाला ॥

रेखां तत्र ध्वजांकुशप्रविलस्मीनं वरं चिन्नरे । येषां भक्तिभरेण पाद्विमलं लोकत्रयाधी-शिनां ॥ १॥ वृषमं वृषमासुरवृषपूज्यं । विवृजिनमजितं जिनवरराजं ॥ शंभवमभिनववनमा-हार्थे । नंदितजनमिनंदन्मिर्धि ॥ १ ॥ सुमार्ति सुमातिद्यापरकांतं । पद्मप्रभमभयं विगतांतं ॥ श्रीसुपार्श्वमपपाशमहेशं । चंद्रप्रममभिहतभवपाशं ॥ २॥ सुनिधि विधुविभुमभिवंदेऽहं । शीत-लमपमलगुणगणगेहं ॥ श्रेयोजिनमतुदिनमपदोषं । बसुपूज्यजमजमजारारोषं ॥ ३ ॥ विमलं विमल-बंदे तानमरेश्वराः परिणमन्मौलीद्धमौलिस्थिताः । सन्यास्तन्मकरंदरेणुभिरतो गौरं गरिष्ठं सदा ॥ शांतिजिनेश्वर-मामं॥ ॥ ॥ खेर्थु क्युद्याप्रतिपालं । अरजिनवरमजरं शाशिभालं ॥ मञ्जि शत्यहरं जिनराजं कमलदलनेत्रं । श्रीमदनैतजिनं सुचिरित्रं ॥ धर्मं धर्मोझितिश्वमीपं । शांतं

सुवतपं मुनिसुवतराज ॥ ६ ॥ नमिजिनममिताबलकलगात्रं । नोर्से नोमि मुक्रणापातं ॥ पण

वुजापाठ

विविनाशं ॥ बसुगुणमपमलबोधानिदानं । लोकत्रयशिरासि कृतवासं ॥ घता ॥ अमितगुणगरिष्ठं

यारयेत् सज्जनेष्टं । विगतकलिमलौधं वर्णमुक्ताफलौधं ॥ मुहद्विव्विघदेवेद्राच्येतीथेशिनां योः । विर-

चेतनुतिमालो मुक्तिकाँताप्रियः स्यात ॥ अध्येता १ । इत्थं तथिंधिनाथा ये वृषभाद्या यदाऽऽद्

ति । पुष्पांजितिपदानेन पूजिताः संतु कांतये ॥ इष्टपार्थनायै पुष्पांजितिः ॥ इति समुदायपूजा ॥

गिकेताधिपनाभिराजमहदेव्योः पुत्रकः कांचनच्छायः पंचाशतप्रमाणधनुरुच्छेदो जिनेद्राग्रजाः। उक्षा-

॥ अथ प्रतेकपूना।

स्यप्रियकामिनीपरिलेसचन्नेश्वरीशोमितः ॥ शकाधीश्वरचन्नचनिन्नतः संप्राच्येते प्राग्जितः ॥ १ ॥

ॐ न्हीं आँ हों ऐं अहें वृष्मिजिनदेव, अब अवतरावतर संबौषट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ

स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहितो भव र वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥

॥ अष्टकम् ।

भरं॥ ॐ -हों वृषभतीर्थकराय जलं निवेपामि स्माहा ॥ १ ॥ सकलतापहरेः सुखदायकैमसणकु-

वेमलगंघसुवासितसारया. परिमलोव्धिनीस्सुयारया । संकल्दोष्हरं वृषमेश्वरं प्रवियजे नतनाकिनरे-

स्तुतमिह पार्शिजनेशं। वीरं मारकरींद्रमुगेंद्रं॥ ७ ॥ संसारोज्जवदुःखविनाशं। संसाराति,भदं

समानकै: । सकल॰ ॥ ॐ -हीं॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ स्फुरितमालितजातिसूचंपकैर्वकुलपाटिलपुटप-कुमामिश्रितचंदनैः । सकेल॰ ॥ ॐ' -हीं॰ ॥ गंघे ॥ कमळवासमुमिश्रिततं हु छेधंवलमी किमगांश-सरोरहै:। सकल ॥ ॐ =हीं ॥ पुष्पं ॥ १ ॥ घृतसुसितपायसभक्ष्यके: सकललोकसुखेकाने-केतनैः। सकल ॥ ॐ न्हीं ॥ चरं ॥ ५ ॥ कनककांतिसुभासितदीपकैभीणमयैश्वि विश्वसुदी-सकलः॥ ॐ ऱ्हां॰॥ फलं ॥ ८॥ सुगंघपुष्पाक्षततोयध्पेनैनेब्बद्षिवैरसत्फलेषैः । श्रीशांतिदा-सेन सुरामेवृद्धते संपूज्यते श्रीजिनपाद्पद्धं ॥ ॐ =हीं० ॥ अध्ये ॥ शांतिवारां ॥ ९ ॥ त्रिद्श-नताखंडलमौलीनां यत्पादनखमंडलं । खंडेंदुशेखरीभूतं नमस्तरमे स्वयंभुवे ॥ १ ॥ स्वयंभुवा भूतिहितेन भूतले समंजसज्ञानिविभूतिचक्षुषा । विराजितं येन विघन्वता तमः क्षपाकरेणेव गणो-त्करे: करे: ॥ र ॥ प्रजापतिये: प्रथमं जिजीविष्: शशास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा: । प्रबुद्धतत्व: युनरह्मतोदयो ममत्वतो निविविदे विदांवरः ॥ ३ ॥ विहाय यः सागर्वारिवाससां वध्मिवेमां वसु-सकल । ॐ न्हीं ॥ ध्रं ॥ ७ ॥ रिवरदाडिमसत्मलमोचकैः क्रमुकचोचकरिंडकसत्मलैः पकै: । सकल॰ ॥ ॐ =हीं॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरुचंद्नमिश्रितधूपकै: सकलकमीवेदाहकद्शकै: राजपूजितं वृष्मनाथमूजितं । कनककेतकैयंजे भयविनाशकं जिनं ॥ पुष्पांजितः ॥ = स्तात्रम् =

यावधुं सतीं । मुमुक्षरिक्ष्वाकुकुलादिरात्मवात् प्रमुः प्रववाज सहिष्णुरच्युतः ॥ ४ ॥ स्वदोषमूलं वसमाधितेजसा निनाय यो निद्यमरमसारिकयां। जगाद तत्वं जगतेऽधिनेऽजसा बभूव च ब्रह्मपद्मामुतेश्वरः ॥ ५ ॥ स विश्वचृशुर्वृषमोऽचितः सतां समगविद्यात्मवपुनिरंजनः । पुनातु मम नामिनंदनो जिनो जिनशुहुकवादिशासनः ॥ ६ ॥ इति स्तोत्राध्यं ॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

जनतामयहरण ॥ १ ॥ जय आदिजिनेद्र विशालकप । जय पूजितचंद्रसुरेद्रभूप ॥ जय नाभिनरे-सारं केवलबोधमयं। बंदे भवतारं रहितविमारं शांतिदासबक्षकृतसुद्यं ॥ अध्ये ॥ सम्यग्धीरगुणै जय प्रथमजिनेश्वर महिष्रमेश्वर। ईश्वर गुणगणमयसद्न। जय नमितसुरासुर सकलसुखाकर जय भरपुत्र सार। जय मरदेवीसुत धर्मकार॥ २ ॥ जय प्रथमधर्मप्रकाश वीर। जय प्रथमयोगीश्वर प्रथ-जय प्रथमप्रजापते प्रथम ईश् । प्रथमयतीश्वर प्रथमधीश ॥ जय गणधरयतिपतिसेव्यपाद् । जय जलदमजलघरादेन्यनाद् ॥ ५ ॥ जय पापतिमिरहरपूर्णचंद्र । जय दोषानिवारण आदिजिनेद्र ॥ जय प्रथम तिथकर प्रथमदेव । जय परमपुरुप कृताविद्यधतेव ॥ घता ॥ जय जिनसारं द्रशनसारं मवीर॥ जय सेवितव्यंतरनाथराय। ज्य नमितसुधाकरभादुराय॥ ३॥ जय ज्ञानरूप ज्ञय शमेरूप जय चद्रवद्न अकलकरूप ॥ जय भन्यद्याकर भन्यहंस । ज्य प्रकाटित्थुभकरचारवंश ॥ ४ ॥

||रनंतगुणितैयुक्ताः सुमाया धवाः । ये सिद्धा मलनाशका वसुगुणाः काब्योन्दवैः सप्तिभः ॥ साध श्रीविजयादिभिः मुखकरैः सैन्यैस्तरां निर्मेला । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवांदः॥ साकेतापुरे नामिराजमरुदेव्योजांताय कृनक्वणांय पंचशतधनुर=छेदाय वृषभलां-छनाय गोमुखचकेश्वरीयक्षयक्षीसमेताय चतुरशीतिलक्षपूर्वायुष्काय केलासपवेते कर्मक्षयंगताय श्रीवृपमतीर्थकराय नमस्कारं कुत्रे ॥ उद्कचंद्नतंडुलपुष्पकैश्वरुत्तंद्रीपसुषुपफलाष्ट्र्यंकैः । धवलमंग-लगानरवांकुरैजिनगृहे जिननाथमहं यजे ॥ अध्ये ॥ गांतिवारां । पुष्पांजितिः ॥

# ॥ अथ अजिततीर्थकरपूजा ॥

गजध्यजः कांचनकातिकायो जितारिकांतायिजयातमूजः। इस्वाकुयंशांबुधिशीतभानुः संप्राच्ये-तेऽसिमन्नजितो जिनेशः॥ १॥ ॐ -हीं श्रीं क्षीं ऐं अहं अजिततीर्थंकर अन अवतरावतर संबौ-षर् साहा। ॐ अत्र तिष्ठ २.ठठ साहा। ॐ अत मम सिन्निहितो भय र वपर् साहा॥ आह्वानस्थापनसन्नधांकरणं ॥

#### = अष्टक्य =

मुखदायकं॥ ॐ न्हीं अजिततीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा॥१॥ मलयभूधरसंभवचंदने-त्रिद्शलोकनद्जिलधर्या सरसकेसरपिंजरसार्या । अजितदेवपतिं जिननायकं प्रवियजे जिनपं

धूपं ॥ नयनतोपकराम्रमुमोचकप्रमुखयोग्यसुपक्वफलोत्करैः । अजित् ॥ ॐ० ॥ फले ॥ नीरा-पृहलक्तारपंकितिः। अजितः ॥ ३०० ॥ गंत्रं ॥ २ ॥ कुमुद्बांघवहारवदुज्वलैः कलमजैबर्को-माद्सुधामयाक्षतलसन्मदारपुष्वोत्करैः । प्रोध्बाहचहप्रदीपविलस्दूपैः फलैश्रचिये ॥ श्रीमङ्गीतभयं अजेयशिक्भीव . बंधुवर्शश्चकार नामाऽजित इत्यवंध्यं ॥ १ ॥ अचापि वस्याजितशासनस्य सतां प्रणेतुः प्रतिमंगत्राथं । प्रगृद्यते टिसमाथिते: । अजित ॥ ॐ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ सरसिजोएपलचंपकमछिकाबकुलकुंदपुकेतिकि जनेंद्रमहितं श्रीचंद्रकोत्तिस्तुतं । कैवल्यात्मकक्तिमनीकुच्ळताश्चरयाधिक्दं श्रिये ॥ अंदर्भ ॥ ९ । एवं जिनेइमम्यन्ये सुरसंदोहपूजितं। याधींरां तु जगन्छात्ये श्रीपीठाग्रे करोक्यहं॥ शांतिधारां। पुष्पकैः। अजितः ॥ ॐ ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ प्रचुरगन्यसमन्त्रित्राकितपायसहन्यवरोद्नैः अजितः॥ ॐ ॥ चरं॥ ५ ॥ तर्गणयामसमानम्यूखकैः पारेमुसंस्कृतरत्नमुदीपकैः । अजिते ॐ॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अनलसादिसिताग्रहधूमकैः सजलनारद्शहितिसन्त्रिभैः । अजित् ॥ ॐ॰ । यस्य प्रभावाचिद्विज्युतस्य क्रीडास्त्रपि क्षीबमुखारिवदः। ॥ स्तात्रम् ॥ पुष्पांजिलः ॥

नाम परं पित्रं स्वासिव्हिकामेन जनेन छोके॥ २॥ यः प्रादुरासीत प्रभुशक्तिभूमा भव्याशयास्त्रीनक

लंकशांत्ये । महामुनिर्मक्वनोपदेहो यथाऽर्धिदाग्युद्याय भास्तान् ॥ १॥ येन प्रणीतं पृथु जिनः धर्मतीर्थं उयेष्ठं जनाः प्राप्य जयंति दुःखं। गांगं हुदं चंदनपंकशीतं गजप्रवेका इय घर्मतमाः॥ ४॥ जय अजित्तिजिनेश्वर सकळ्द्र्रितहर प्रतिबोधितत्रिभुवननिलय । जय ज्ञानदिवाकर संकल्सुखाकर भव्यसार स बहानिष्ठः सममित्रश्रतियाविनियातकपायदोषः ॥ रूब्धात्मरुक्ष्मीरिजतो जितात्मा ॥ अथ जयमाला ॥ थियं मे भगवान् विद्नां ॥ इति स्रोत्राध्यंम् ॥

सेने पातक सकल जाय। तुह सेने व्यंतरनाथ राय ॥ तुह नामे विद्यिनाश थाय। तुह नामे जीय मुमोक्ष जाय ॥ ४ ॥ सकल त्रिद्शपतिबंद्यपाद् । जय जलधरसमगंभीरनाद् ॥ तुह जय साडेचारशे घतुप काय ॥ जय बाहत्तरिलक्षमुपूर्वे आयु । जय सेवत सुरनरइंद्रराय ॥ ३ ॥ रयण सुम्डिस्पार ॥ तुह नामे नवानिधि होय सार । तुह नामे सागरतरणतार ॥ ६ ॥ तुह जय जितशबुसुत धीरधीर । जय विजयसेनासुत वीरवीर ॥ र ॥ जय हेमवर्ण वरसारकाय नामे पामे सकलिसिद्धि । तुह नामे पामे राजन्मक्षि ॥ ५ ॥ तुह नामे पामे फणिहदयहार | नामे शिवस्वस्वस्वाण । तृह नामे रंभा सत्यवाणि ॥ तृह नामे घोडा हस्ति सार । तुह धर्ममयीकृतभूबलय ॥ १॥ जय अजितजिनेश्वर अजितनाथ । प्रतिबोधितबहुजन

सकलभुवनमयः। जय द्वितियजिनेद्रोः मद्नायिकंद्रोः वैद्यों जगदानंद्करः ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ ज्ञानाद्ये रघवातकैशुणगणैः संख्यातिभैभिषिता । रागद्वेषविमोहद्रोषान्चयैभुक्ताः पवित्रोद्यताः ॥ संयुक्तारत्व-सुंदर गेह सार ॥ ७ ॥ तुह नामे शांकिनी भूत जाय । तुह नामे निर्मेल काय थाय ॥ तुह इत्याशीनीदः ॥ साकेतापहणे जितारिनुपविजयादेव्योजीताय स्वणिवणीय भजलहाछनाय पन्।श-सेवे सकलभूप। तुह नामे पामे इच्छक्ष्ण ॥ ८ ॥ घता ॥ जय अजितजिने हो नयनानंदो वंद्यो भयेन निश्वलगता मारस्य संमारिता । जाताः श्रीगजांथके च गुरवः कुर्वत ते मंगलं। द्रिकशतचतुष्टयधनुरुच्छेदाय महायक्षरोहिणीयक्षयक्षीसमेता्य द्रासतितिरुक्षपूत्रीयुष्काय संभेद्रिरो कमेंक्षयंगताय श्रीमद्जिततीर्थकराय नमस्कार कुर्वे ॥ उद्कचंद्न इ॰ ॥ अध्ये ॥ आतिघारा । अथः श्रमवतीयकरपूजा ॥ ग्रागरितनाथां हटराजसूनुः प्रज्ञांप्रेयक्षीत्रिमुखाा्धनाथाः ।

वाजिष्वजन्नारस्य गर्णवर्णः संप्राच्यते शंभ-

निष्ठे २ ठठ खाहा । ॐे अते सिनिहितों भव २ वषर् खाहा ॥ आह्वानस्थापन्सानिधी

यतीयनाथः ॥ ॐ -हीं थीं कीं ऐं अहं शंभवतीर्थकर अन अनतरावतर संबीषट् स्वाहा । ॐ० अत्र

निर्वपामि स्वाहा॥ १॥ कुकुमागरिचंदनैवंरमलयजोद्गतशीतलैः। सुगंधद्रव्यविमिश्रितोदितनंदनेरैण-निर्मेलैः। पाप॰॥ ॐ न्हीं शं॰॥ गंधं॥ २॥ तुपारपिडसमानशुभ्रमुशालितंडुलपुंजकैः सृय-कांतिविखंडिद्यिवराक्षतौषगुणाकरैः। पाप॰॥ ॐ न्हीं शं॰॥ अक्षति॥ ३॥ सुमाहिकोद्धसरो-जकुंदलवंगमालितिचंपकैः पारिजातकदंबकेतिकिपुष्पवृधिसुमोहितैः पाप॰॥ ॐ न्हीं शं॰॥ रत्नकुं मसु गरिषू रितगं धिमिश्रितसार कै । जैन्म मृत्यु जरामरण मय ग्रारणाय निधामुदा । पाप्तापहरं पर् वरदोपकदंमशोपणं। शंभवस्य सुपूज्यकं वरपाद्पक्षयुगं यजे॥ ॐ न्हीं शंभवतीर्थकराय जलं फलवाडिमेंशोचमोचकपित्थजंबुसुनागवाहिसमुक्त्रतैः । पाप० ॥ ॐ -हीं शं० ॥ फलं ॥ ८ ॥ बना-॥ गाप॰॥ ॐ -हीं शं॰॥ चहं॥ ५॥ सुरेंद्रनिमितादेव्यरत्नप्रदीपकैश्च मनोहरैभेव्यकेवलबोधनोपमसू-कमिन्द्रमभेद्रनाय महाम्यहं द्रायोन्द्रवै: । पापतापहरं परं वरदोपकदेमग्रोपणं । शंभगस्य सुप्त्यकं पुरं ॥ ४ ॥ सद्यजातसृहेमभाजनसंस्थितैश्रचरूत्तीः षड्सान्यितमादक्षितदुग्धपायससेवकैः ॥ र्यद्रिम्याधिकें वरेरे: । पाप॰ ॥ ॐ नहीं कां॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरुसारसमन्वितेरितादेग्मुखें वर्ष्युपके यरगाद्रपम्पुगुगं यजे ॥ ७४ -हीं शंभवतीर्थकराय ॥ धूपं ॥ ७ ॥ दिञ्यपक्वफले रसान्यितकेटकी-दिगङ्सचयेमनोज्ञेः सत्त्रयेनादेकलगीतनृत्यैः । संप्जये शंभवतीर्थनाथपदाब्जमूलेऽध्येवरैमुद्गाऽहं ॥

अध्यं ॥ शांतिषारां । पुष्पांजिकः ॥

### ॥ अथ सात्रम्

हेतुर्गेशक्ष मुक्तक मुक्तः। स्याद्वादिनो नाथ तथैव युक्त नैकांतद्दाधिरत्वम-मिजनमजरातकात निरंजना शांतिमजीगमरतं॥ १॥ शतह्दोन्मेषचलं हि सीख्यं तुरणाम-याच्यायनमात्रहेतुः । .त्रण्णामित्रृष्टिश्च तपत्यजसं तापस्तदा्यासयतीत्यत्रादि ॥ ३ ॥ बंधश्च मोक्षश्च शास्ता ॥ ४ ॥ शक्नोऽध्यशक्तरतव पुण्यकातैः स्तुत्यां प्रवृत्तः किमु माद्योऽज्ञः । तथापि आसीरिहाकस्मिक एव वैद्यो वैद्यो यया नाथ रूजां प्रशांत्ये ॥ १ ॥ अनित्यमत्राणमहंकियामिः प्रसक्तमिध्याध्यवसायदोषं । म्तुतपादपम् ममार्थ देयंः शिवसौल्यमुबैः॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥ सि शंभवः संभवतपरीयैः संतष्यमानस्य जनस्य छोके। は世紀

### । जयमाला ।

गंभवाजनेभार नामितसुरासुर इंश्वर यतिसेवितचरण । जय हितियाजनेदो प्रमानंद छंद त्रिसु-गिन्मिक्रिकरण ॥ १॥ जय धर्मप्रकाशन देवदेव । जयं अमरपतिकृतचरणसेव ॥ जय कामिव-गंजनप्रमध्र । जय मोहविनाशनसब्दश्र ॥ २ ॥ जय जितारिहदस्थपुत्र शांत । जय सुषेणावर-। जय, बज्रवपभनाराच देह ॥ ३॥ जय हेमवरण सेवत इंड स्पूरवत्यक्ष आयु ॥ जय केवलयोधस्वरूप रूप। जय विमान ॥ जय चारते घतुर उत्त हेहं। जममीय क्षय । जय साहिः

जय योघनिदानं सुरकृतगानं ध्यानं सकळकुमतिहरणं । जय गतबहुमानं सुनिजनस्थानं शांति-नरह भूप ॥ ॥ ॥ जय परमपुरुष तूँ परमञ्योति । जय जगदानंद तूँ विज्याति ॥ जय सकलः त्तविचार सार । जय सक्छड्व्यविचारवार ॥ ५ ॥ जय कमेरिहित विशुक्त शुद्ध । जय ज्ञान-प्योनिधि बुद्बुछ ॥ जय शाकिनिभूतिवनाशद्भ । जय निमेळबोघ हतारिपक्ष ॥ घता ॥ दासबह्महुतचरणं ॥ अध्यं ॥ श्रीमह्ज्ञनिराजिता वृषकराः संसारविच्छेदका । मुक्तिश्रीवनिताविला-ससुभगा दुरोंपनिणाशकाः। भक्तानां सुखदायका हरिनुताः संगैः प्रमुक्ताश्च ये। जाताः श्रीग-जप्थंके च गुरवः कुर्वतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवीदः ॥ सावंतीपत्तने दढरथभूपतिसुषेणादेव्योजी-ताय सुवर्णवर्णाय चतुःशतघनुरुच्छेदाय श्रीमुखप्रज्ञपीयक्षयक्षीसमेताय अश्वलंच्छनाय पाष्टिल-क्षपूत्रीयुष्काय संमेदगिरौ कर्मक्षयंगताय शीर्शमवतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उद्कचं ॥ अध्यै ॥ । अथ आमनंदनतार्थकरपूजा ॥

शीं कीं ऐं अहं अभिनंदनतीर्थकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा। ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ संवरसिद्धायाभ्यां जातः कांचनसान्निभः । साकेतपुरपः पूज्यो वानरांकोऽभिनंदनः ॥ ॐ हाँ

साहा। ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव र वपट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसन्निष्यीकरणं॥

= 370e.H

सेन्समीश्रम्यत्तमं परमहोद्यम्ख्यानिकेतनं । प्रवियजे जिनपं त्यभिनंदनं सकलपकहरं शिति-सकलभव्यचकोरसुघाकरं। प्रवियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ पुष्पं ॥ ध ॥ धराणिप्डयसुपारसिनिःस्वनं विश्वदिनिमेळनूरनवधूज्वलं। प्रवियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ चर्ते ॥ ५ ॥ विमलकेबलजोधनुभारकरं विकसदकेविधूज्वलदेहकं। प्रवियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ दीपं ॥ ६ ॥ निखिलकमेक्काननपाबकं प्रिमंडितान्त्रज्ञ विदितसमस्ततत्वपद्वार्थकं । प्रवियः ॥ ॐ -हीं अ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ परं सालिलधारयाः प्रबलगंधः जिसं - अजनमाध्यायप्रक्ष्यद लाहा ॥ १ ॥ सुरमित्रस्तुसम्ब्रह्मशारितं सद्भिनंदनं ग्रिस्ट्र ग्यसमुज्यलशोणितं । प्रवियः ॥ ॐ न्हीं अः ॥ गंधं ॥ २ ॥ कमल्या प्रत्नाञ्जः स्रामिध्यकः सत्मलेः । सुकामित्मुखप्रदं डें ही अ॰ ॥ घुप ॥ ७। अक्षत ॥ ३ । सकललक्ष्यं मुद्रा ॥ अध्य ॥ शांतिषारां । जलं निर्वपामि हीं अ॰ ॥ गंदितं ॥ ॐ न्हीं अभिनंदनतीथिकराय | प्रवियु । प्रावय० द्रीपकें **स्भगभन्यम्नाबा**विकासिन् कमलतुल्यसुद्धिकराबुज महिमान्बित प्रष्पक्षतेहींत्रिभिर्ध

समाधितत्रस्तद्वापपन्तय क्षांनिसखीमशिष्रियत्। नग्रध्यगुणन चागुजत्॥ १॥ अच्तनं तत्कृतग्षज्ञावन् गुणाभिनदादाभनदना भवान द्यायध्

॥ सात्रम

ध्यावरानिश्रयेच , थतं जगत्तात्वमजीयहज्ज्वान् ॥ १ ॥ क्ष्यादिद्धव्यतिकारतः स्थितिने चेद्रिया-र्थप्रमवारणसौष्यतः । ततो गुणो नास्ति च देहदेहिनो सितीद्भित्यं भगवानजिज्ञपत् ॥ ३ ॥ जनोऽतिलोलोटोऽप्यनुबंधदोपतो भयाद्कायें धिवह न प्रवत्ते । इहाऽप्यम्ताऽप्यनुबंधदोपतित् कथं सुले संसजतीति चाऽवगीत्॥ ॥ स चाऽउुवंघोऽस्य जनस्य तापिका तृरणाभिवृष्टिः सुखतो न च स्थिति: । इति प्रभो लोकहितं यतो मतं ततो भवानेव गति: सतां मता ॥ ५॥ इति स्तोत्राध्यै॥

### ॥ अथ जयमाला ॥

जय अभिनंदनस्वामी त् मोक्षगामी नामी शिरसा चरण नमो। तू विशुवनछंदो नयनानंदो जयमाल करी बहुदुःखगमो ॥ १ ॥ जय नगर अययोध्याधीरा ईश रोमचंर्वरराय ईश ॥ जय जिनगर्भमहोत्सव पष्टि द्वीन ॥ जय माघमास शुद्ध बारसजाणि । जयं उत्मकत्याणिक सुखसु-खाणि॥ ३॥ जय हेमवरण वर देह सार। जय साडतीनहो धनुन पार॥ जय पंचाशतपूरव शमैकार । जय .बारस दिन शाबो तपसार ॥ जय पौथ्यमास शुक्रपक्ष चंग । जय चउद्दि केवलज्ञानरंग ॥ ५॥ राणि सिद्धार्थोदेविसार। जय सेवकरे वहु देवनार॥ रं॥ जय मास वैद्याख शुभ शुक्कपक्ष। लक्षं आयु ॥ जय सेत्रे नरपति मफुटराय ॥ ४ ॥ जय माघमास शुद्ध

व्यावाउ

। जय मोक्ष गयो आभनंद जिनिंद् ॥ बता ॥ जय आभनंदनदेवह सुरकृतसेवह नासे भ जय समिवसरण बहु भेन्यतार । जय गणधर एकशे तीनि सार ॥ जय तीनि लाख यति सेव जन्मजरामरण् । जय् धर्मसुदाता त्रिभुवनत्राता शांतिदासयतिसिवतचरण् ॥ अर्घ्यं ॥ सृद्रमेणाः सार । अडाणुसत आवक आतिचंग। जय पांच लाख आवीक मनरंग।। जय वैशाख शुद्ध सुषष्टि गणनी सत्यमास ॥ ७ ॥ जय तिमनोहरेण महिताः स्वर्थाद्घच्छद्का िमक्तानां मुखद्ग्यका हरिनुताः संगैः अमुक्ताश्च ये। शद्मिकत्रिशतभन्दिर छेदाय प्चाश्रह्भपूर्वायुष्काय कापिलांछनाय यसेश्वरवज्रश्केष्वरायक्षयक्षािसमे-सुवर्णवर्णाय पंचा-शीरामेण सुदर्शनेन कलिता 'मुक्यंगनाब्छमा । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ ताय संमेद्भिरो कम्क्षयंगताय श्रीमद्भिनंद्नताथंश्वराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उद्कचं ॥ अध्ये ॥ कोकध्वजोऽष्टापदकातिकायः संप्राच्यतेऽसिन् मुमातिजिनेयः ॥ ॐंहा श्री ही ऐ अहे मुमातितीथिकर अत्र अवतरावतर संबोपट् स्वाहा केवाल सोलसहस इसाशीनीदः ॥ कौशलदेशे आयोध्यापहुने 'प्रियसंवरन्पसिद्धार्थीदेव्योजातायं ॥ अथ समातताथकरपूजा। षट्यात पाय। जय दिञ्यध्वानि बहु भञ्यसुखदाय ॥ ६॥ जय अवधिधार ॥ जय तीनि सहस्र सुतीनि लाख । तमंगलामेवरथात्मजातो नामेयवंशांच्छिप्णैचंद्रः । तीनि लाख

ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सन्निहितो भव-२ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन-

रत्नरंजितहेमकुंभभृद्द्वतीर्थजलैवेरीविश्वजीवसुरातिलप्रददुःलशोकविनाशकैः। श्रीसुरारगपूजितातु-लसौष्यसंतितिकारणं सुमातिनाथमहं यजे वरचकवाकसुलांच्छनं॥ ॐ च्हीं सुमतिजिनाय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयप्वेतवासवासितामिश्रिताष्टसुगंधकैः प्रथममंगलभाग्यकारणादेव्यपूज्य-पंबरत्नसुदिषिकै रविकांतिसान्नेभमान्ति आंद्रिकादिसकारासद्शाङ्ग्मुखाभिसमुज्यले:। श्रीस् ॥ सुचंदनै: । श्रीसु॰ ॥ ॐ न्हीं सु• ॥ गंधं ॥ २ ॥ अतिसुगंघसुगुभ्रसंयुततंडुलै रतिसुंदरै श्रंद्रकांति-त्पारमौक्तिकसात्रिभैवरपुंजकै: । श्रीसु॰ ॥ ॐ -हीं सु॰ ॥ अक्षतं ॥ १ ॥ हेमचंपकजातिपंकजमालती-बरपुष्पकैमेंद्दुगेतगंधशीतळ्छेशतापविनाशकैः।श्रीसुरोरगपूजितातुळसौरूयसंतिकारणं सुमातिनाथ-ॐ न्हीं सु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ अगरुचंद्रनसिंहहकादिकद्शविषोन्द्रवधूपकैः परिमलागतभूगसंकुल-शोभितेर्धतदिग्मुलैः । श्रीसु॰ ॥ ॐ न्हीं सु॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पनसदााडेमचारुककैटिसत्कलाम्र-सुमोचकैर्नालिकेरसुनागविष्टिकलैंबेरैरतिपक्वकैः। श्रीसु॰॥ ॐ व्हाँ सु॰॥ फलं॥ ८॥ नारेर्गध-महं यजे वरचकवाकसुळांच्छनं ॥ ॐ -हीं सुमतिजिनाय ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ शकंरावृतामिश्रळड्डकगा-रिके अलिकाहवी-सदसान्वितपूरिकादिसुभक्ष्यकैश्व मनोहरै:।श्रीसु॰ ॥ ॐ हाँ सु॰ ॥ चहं॥ ५॥ ॥ अष्टकम् ॥ समिधीकरण ॥

विशालतंडुलकुलैः पुष्पोत्करैः श्रीजिनो । नैवेदीविविः स्वीपनिचयैधूपैः पलैदूर्वकैः ॥ सिद्धार्थे-वैरमंगलै मभमतेः श्रीहेमपात्रापितै। देवेंद्रैरमिपाजितः सुमतिरच्यस्येण संपूज्यते.॥ शांतिधारां

#### । स्तोत्रम् ॥

1000000

प्रच्यभैरांज्ञः गुमतिमैनिस्तं स्वयं मतं येन सुयुक्तिनीतं । यतश्च शेषेषु मतेषु नास्ति सर्वक्रि-याकारकतत्वसिक्षः ॥ १ ॥ अनेकमेकं च तदेव तत्वं भेदान्वयज्ञानमिदं हि सत्यं । सृषोपचा-भाजताऽस्ति ॥ ४ ॥ विधिनिषेषश्च कथंचिद्धौ विवक्षया मुख्यगुणन्यवस्था । इति प्रणीतिः सुम-नेत्यमुनेत्युपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तं। नैवाऽसतो जन्म सतो न नाशो द्रीपरतमःपुद्रळ-गुर्ष तहा प्रसिद्धं। सर्वस्थमायच्युतमप्रमाणं स्ववाधिवरुष्ट्रं तय दृष्टितोऽन्यत् ॥ ३ ॥ न सर्वथा ोऽन्यनरस्य लोपी त-छेपलोपोऽपि ततोऽनुपाख्यं ॥ २ ॥ सतः कथंचित्दसत्वशाक्तिः खे नासित तेस्नवेगं मतिः प्रवेका स्त्वतोऽस्तु नाथ ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥

## । अथ जयमाला ।

जय समितिजनंद परमपतिनं वंदे विभुवनवांतिकरं। जय, उन्नेगीनं तारणपोतं स्थिरिचम्ति-ित्रमहरं ॥ १ ॥ शिषालाकनेता महाकर्मभेता नली कामजेता क्षायप्रछेता। अनंताणुभेता सद् श्रामंत्रता महासोबह में महामन्यनेता॥ २॥ मुनि नाथ्सेन्यं जगद्वपाद् विशोकं विमोहं महादिन्यनादं । महाविज्ञनीराचवंधं - धारीरं यजे देवदेवं महाधीरवीरं ॥ र ॥ महामेरुशिषंगतं सारसारं प्रं देवदेवै: कुतं मानगानं । वरं नाथचक्रिवरै: सेव्यमानं परं जातवैराग्यजं शुक्क-लेश्यं ॥ ४ ॥ परं कर्मनाशोन्त्रवं दिंच्यबोधं परं बोधरूपं सदा बोधशुद्धं। सदा बुद्धिदाता सदा

हुं,खक्त्रश्वाराष्ट्रजाद्रीयेगता स्तेऽनादिनामान्यिता । जाताः श्रीगजपंथके च गुरयः कुर्वत ते मूपं। ज्यलज्ज्योतिरूपं महानिविकर्षं हरं महुमह्येशकंद्पंद्पं॥ घता॥ जय वंदे देवं सुरकृतसेवं सिं हेमवर्ण सदा लोकपाता संदा सिंहिभत्ती ॥ ५ ॥ परं हेमवर्ण शरीरं सुरूपं नमहेबदेवेंद्रनागेंद्र-गुमतिजिनं यतिपतिमहितं । नुतगणघर्देगं चरणसुसेवं शांतिदासयतिपतिमहितं ॥ अध्ये देश्रंद्रवरे: फणींद्रनरपै: सारावगाहेन ये । सूर्ये: खेचरनाथभठ्यनिवहैमन्या मुनींद्रेरजाः रुच्छेदाय चक्रवाकलांछनाय चत्वारिंशह्यक्षपूर्वायुष्काय तुंबुरपुरुषदत्तायक्षयक्षांसमेताय कमैक्षयंगताय श्रीमुमतितीर्थेश्वगय नुमस्कारं कुवे ॥ उदकचं॰ ॥ अध्ये ॥ मगले ॥ इत्याशीबोदः ॥ आयोष्यापुरे मेघरथनुपसुमंगलादेञ्योजाताय सुवर्णवर्णाय

॥ अथ पद्मप्रमतिथिकरपूजा ॥

धरणिसुपीमादेवीपुत्रं पमप्रभं यजे । पद्मांकं च मनोवेगाकुसुमेशं जगत्यमुं ॥ ॐ =हीं श्री तिष्ठ २ ठठ ॐ॰ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरण क्षें ऐं अहं पद्मप्रमतीर्थंकर अत्र अवतरावतर संबौषट् स्वाहा । ॐ अत्र

### ॥ अष्टकम् ॥

हते: । शीप॰ ॥ ॐ न्हीं प॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ राजाद्नामपन्तोत्तमद्गाहेमीवैजीबीरजंबुकद्ली-फलमत्मलीवैः। श्रोप॰ ॥ ॐ न्हों प॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ समीरगंधवरपुष्पचरूत्करेश्र दीपैः सुधू-क्षीरोद्वारिगतफेनसमुज्वलेन शालीयतंडुलभरेण सदुज्वलेन । श्रीप॰ ॥ ॐ न्हीं प॰ ॥ श्रीयः ॥ न्योमापगाविमलतीर्यजवारिधारां सौरभ्यवर्यवरवस्तुचयेन युक्तां। श्रीपद्मनाभचरणाबयुगं यजामि भक्या प्रणम्य संरतीषहिचिन्ह्योमं॥ ॐ न्हीं पद्मप्रमजिनाय जलं ि,वैपामि स्वाहां॥ १॥ श्रीमन्महामल्यचंदनसद्रोन काश्मीरजागरुमुचंद्रस्ताश्रितेन।शीप०॥ॐ =हीं प० ॥ गंधं ॥ २॥ असतं ॥ १ ॥ मंदारकैरवनवांबुजहेमपुष्पैः संतानजातिसुरद्भकदंबपुष्पैः । श्री १० ॥ ॐ हीं श्रीय॰ ॥ ॐ हीं प॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कृष्णागरुत्रमुखसीरभयुक्तंधूपैः ,संज्यातधूमानिक्रीरित्र मेघ-पनरपन्नकतेश्र भक्ता । देवेद्वेद्वपरिपूजितपादपमं पद्मयसं परियजे जिननाथमध्येः ॥ अध्ये ॥ ॐ नहीं प० ॥ चह ॥ ५ ॥ दीपैनिरस्तातिमिरैः परिमासमानैः कर्षूर्यतिसुभगैवरस्त्नमाभिः। प्॰ ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ क्षीराज्यमिश्रपरमान्नमुमक्यवृदेनिनारमीवपारामिशितशुभ्रक्षे शानियारो । युष्पांजिहः ॥

वुजापाठ

मेव समप्रशोभां सर्वज्ञलक्ष्मीं ज्विलतां विमुक्तः ॥ २ ॥ शरीररिवमप्रसरः प्रभोरते बालाकरित्म-च्छविराऌिलेप । नरामराकीर्णसभां प्रभाव≂छैलस्य पद्माभमणेः स्वसानुं ॥ ३ ॥ नभरतलं पह्नव-मित्र पक्षबंधः॥ १॥ बमार पक्षां च सररवतीं च भवान् पुरस्तात् प्रतिमुक्तिळक्षम्याः । सररवती-पस्प्रमः पद्मपलाशलेश्यः पद्मालयालिगितचारुमूतिः बभौ भवान् भव्यपयोरहाणां पद्माकराणाः

यिनिय तं सहस्रामां शुज्या मैचारैः । पादांबुजैः पातितमारद्गे भूमौ प्रजानां विजहर्थं भूत्ये ॥ १॥ || गुणांचुघेविगुपमध्यजासं माऽखंडलः स्तोतुमलं तवषेः । प्रागेव मादक् किमुताऽतिभाक्तिमां बाल = जयमाला = मालापयतीदमित्यं ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥

जिनम्यकरणं ॥ १ ॥ जय समवसरणसहित नमो । जय कमंकलंकविरहित नमो ॥ जय कमल-जयपरमतहरणं मुनिबरशरणं मुनिमनहरणं मद्हरणं । जय भवभयहरणं भवजलतरणं पद्मप्रभ-गर्न जिनदेव नमो । जय कमळमुळोचन देव नमो ॥ २ ॥ जय कमलप्रभ जिननाथ नमो ।

| जग कमलवणिनमगात्र नमो । जय परमपतित्रमुपात्र नमो ॥ जय हेमकमलसंचार नमो । जय जय मद्नद्वानल्तोय नमो ॥ जय घरणिमहीपतिपुत्र नमो । जय सुषिमादेविसुजात नमो ॥ ३॥

वृजापाठ

पृथ्वीपेणासुप्रतिष्ठाप्रसूने काशीनार्थं पूजयामः' सुपार्थं । कालीय्क्षीनंदियक्षाधिनार्थं सक्याः नित्य-मवजलिनिधिलघुतार नमो ॥ ४ ॥ जय संकलगुणाकर वीर नमो । जय निश्चलध्यानसुधीर ननी ॥ वासन यतिपतिनुतं जिन शांतिदासयतिसेवित चरण ॥ अध्ये ॥ चैतन्याः प्रबंलाः सदाऽगुरुलघु-पेता गुणैभूषिताः। साधूनां भुवि ये वरा गतभया दूरीकृतावद्विषः॥ श्रीधीकार्तिभरीचता हिनि पंचाराद्धिकद्विरातध्नुरुच्छेद्राय पुष्पमनोवेगायश्यक्षीसमेताय संमेद्गारी कर्मक्षयंगताय श्रीपद्यप्र-गरमगर्मामदेहं॥ ॐ न्हीं आँ क्वीं ऐ अई सुपार्श्वतीथंकर अत्र अनतरानतर संबौपट् स्वाहा। ॐ नहीं श्री हों ऐं अहं सुपार्श्वतिर्थंकर अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ अत्र मम सिनिहितो भव नमी॥ ६॥ घत्ता॥ जय जगदानंदन मार्थिभंजन यतिपतिरंजन कमलिजन। जय परमानि-जय यांनेवरसंवितपाद नमो । जय जलधरध्वनिस्मिनिनाद नमो ॥ ५ ॥ जय ज्ञानपर्यानिधिच्छ कौशंबीपट्टने घरणिचपसुषिमादेव्योजीतायं लोहितवर्णाय कमललांच्छनाय विश्वाछक्षपूर्यायुष्काय नमों। जय महितसुरप्रभृतींद्रं नमो ॥ जय भवभयसंतितिहरण नमो । जय परमचरित्रसुचरण गराः संसेतिताः साधुमि । जीताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगले ॥ इत्याशीवीदः । ॥ अथ ख्रुपार्थतीयंकरपूजा। मतीर्थेश्वराय नमस्कारं कुर्वे॥ उदकचंदन॰ ॥ अध्ये॥ र वगर् साहा ॥ आह्वानस्थापनसान्नेषाकरणं ॥

#### ॥ अष्टकम् ॥

हैं। कारणं जनपापकर्दमशोषणं । सुपार्श्वनाथमंहं यजे वरस्वरित्रहांछनभूषणं ॥ ॐ -हीं सुपार्श्वतीर्थे-गकादिसमुद्रवैवर्षपुष्कैः । पूरिताखिळदिग्मुखैर्गणवाशितैषनसन्निभैः ॥ सर्वे॰ ॥ ॐ =हीं सु॰ ॥ | कराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मल्यपर्वतसंभवै रतिरुचिरगंथसमुद्धवैः । कुंकुमादिसमन्वितै-रसभ्यस्चंद्नमह्यैः॥ सर्वे ॥ ॐ =हीं स् ।। गंधं॥ २ ॥ अतिमनोहरमधुरमौरभक्तमतंदुलेपुं-सर्व ॥ ॐ व्हीं स् ॥ प ॥ प्रतं ॥ ८ ॥ जलस्यंवसद्धतपुष्पकेश्वरसुद्यपमुष्यपमलेवरेरेः । विविधत्-|देगिववरेषु दीपितकांतिकैरतिसोडवलै: ॥ सर्व॰ ॥ ॐ =हीं सु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सिव्हिकागरूजों-जिके। रहणखंडनवर्जितेर्जनरंजनै रतिसोज्वलैः ॥ सर्व॰ ॥ ॐ =हाँ सु॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ कम-उक्मुद्सकंद्चंपकजातिब्कुल्सुपुष्पकैः । सकल्सुभगजजनमनोहरपासिलागतभंगकैः ॥ सर्वे॰ ॥ ससंयुते: ॥ सर्वे ॥ ॐ -हीं सु ॥ ॥ चर् ॥ ५ ॥ रत्निमितिदीपसित्रभसद्घ्तोत्थसुदीपकै: । सर्वे ॐ न्हीं सु॰ ॥ पुष्पं ॥ शक्राधृतजातमंजुलभक्ष्यकैरातिशुभ्रकैः । पायसैश्र सुपूरिकेड्डालिकादिसङ् ं स्वधूनिप्रमुखादितिर्थमुनीतसज्जलधारयां । चारुचंद्रनयक्षकदैनमिश्रसौरभसारया ॥ सर्वसौरयमु-घृपं ॥ ७ ॥ आम्रजंबुकपित्थदाडिमपूगमोचकसत्मत्है । नीतिकेरसुजंबिरादिसुपक्वजैरसृतोपंमे: ॥ यंनिनाव्जयार्थेवरसुपार्थम्थाध्यंतरियंजे॥ अध्यं॥ शांतिषारां। प्रपांजितः॥

#### । स्तित्रम् ।

माल्यान्द्रगवान् सुपार्श्वः॥ १॥ अजंगमं जंगमनेययंतं यथा तथा जीवधृतं रारीरं। बीभित्सु पूति || शिलि तापके च होहो इयाऽत्रेति हितं त्वमास्यः ॥ २ ॥ अंलंध्यशिक्भिवितव्यतेयं हेतुह्याविष्कु-निय्यत इस्तवादीः ॥ १ ॥ सर्वस्य तत्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बाळस्य हितानुशास्ता । गुणाव-ताकायेहिंगा । अनीक्षरो जंतुरहंकियाचीः संहत्य कायेलियति' साध्यवादीः ॥ ३ ॥ बिभोति. चृत्युं न ततोऽस्ति मोभो नित्यं शिवं बांछति नाऽस्य लाभः। तथाऽपि बालो भयकामवश्यो वृथा स्वयं श्वास्थ्यं यद्त्यंतिकमेष् पुंसां स्वायों न भोगः परिसंगुरात्मा । तृषानुषंगान्न च ताप्रांति स्तिद्-। लोकस्य जनस्य नेता सयाऽपि भक्त्या परिण्यक्तेऽव्य ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्यं ॥

### = जयमाला =

शान्यज्ञयहरण ॥ १॥ जय धर्मप्रकाशन देन नमो । जय गणधरानिर्मित्सेत्रे नमो ॥ जय पर-मताबंडनवीर नमो । जय ज्ञानगुधाकरसार नमो ॥ २ ॥ जय धर्मसरोजमुसूर्य नमो । जय जय पार्शीजनेश्वर महिपरमेश्वर परमध्याननिश्चलघरण । जय मद्नावैखंडन पार्पविभंजन रंजन निर्मितकमिद्र नमे ॥ जय मृतसुरव्यंतरराज नमो । जय नतविधुभारकरसहज नमो ॥ ३॥ । जय मिलन्सगणपावीका नमो । जय नस्तुस्तप्रकाका नमो ॥ जय नाशितमोहप्रनीर नमो

सुप्रभः । सम्यगध्यानिसुद्र्शनो गतमलो नंदी च नंदीसृहत् ॥ अञ्याबाधयुता इमे तु हिलिनः तसुभासं -शांतिदासयतिपतिमहितं ॥ अध्ये ॥ सश्रीमान् विजयस्ततोऽप्यचलको धर्मे रततः, जेय पापतिमिरहरसूर्य नमो ॥ ४ ॥ जय निमेय निमेल हम नमो । जय प्रका-नमो ॥ जय सुप्रतिष्ठपति तात नमो । जय पृष्टियपेणावरजात नमो ॥ ५ ॥ जय दुरितदोषािन नमो ॥ ६ ॥ घता ॥ जय केवलबोधं शुद्धविशुद्धं वेदेऽहं श्रीपार्श्वजिनं । जयमुत्तिनिवासं लिले पहुने सुप्रतिष्ठनुप पृथ्वीमहादेन्योजीतायं स्वस्तिकलां छनाय हरितवणाय हिश्तेतधनुरुहंछेदाय चतु-समाघबंधंच्युता । जाताः श्रीगजपंथके च गुरवः कुर्वेतु ते मंगलं ॥ इत्याशीवदिः ॥ वारणासीः बाघ नमो । जय धारितविलसद्वोध नमो ॥ जय केवलचिन्सयपिंड नमो । जय मानविभंजनद्ड विंशतिलक्षपूर्वायुष्काय वरनंदिकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेदगिरी कमेक्षयंगताय श्रीसुपार्श्वतीथे-चंद्रप्रमाजनमंचे कुंदेदुस्कारकीतिमन्तंतम् ॥ ॐ न्ही ्र्या क्षीं ऐं अहै चंद्रप्रमजिन अत्र अवतरावतर संवौषट् खाहा ॥ ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॐ० अत्र मम सिनिहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकुरणं ॥ । अथ चंद्रप्रभतिर्थकरपूजा ॥ श्वराय नमस्कारं कुत्रे ॥ उद्कचंद्न॰ ॥ अध्ये ॥ वंदपुरांगुधिचंद्रं चंद्रांकं चंद्रकांतरांकाशं

#### ॥ अष्टक्म ॥

नाब्यपूरिकामुमोदकैश्वरूत्तमैः । निर्जे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं चं॰ ॥ चर्ह ॥ ५ ॥ द्विपकैश्वतैत्व्वतिंत्युतैः शिखोज्बलैबातियातवर्जितै रनर्थपात्तम्रिथतैः । निर्जे॰ ॥ ॐ ऱ्हीं चंद्रप्रमजिनायः ॥ द्वापं ॥ ६ ॥ व्योममार्गसंगतैरनर्थ्यप्रमुक्तेनीरदात्वितात्रितेः कुकर्मममंदाहकैः । निर्जेराहिमत्येनाथसेवितां-केरबीजपूरककेटी-कंटकीकपित्थपूगराजमध्यदाडिमैः। निर्जे॰ ॥ ३० -हीं चं॰ ॥ फलं ॥ नीरगं-र्वगिसिधुवारिणा सुगौरनीरधारिणा मुक्तिसीख्यकारिणा जरापमृत्युहारिणा । निजंराहिमत्येनाथ-वितांधिमधकं चंद्रभासम्चेयामि तथिनाथमिश्वरं॥ ३०ँ -हीं चंद्रप्रमजिनाय जल निवंपामि निजं॰॥ॐ न्हीं चं॰॥ अक्षतं॥ १॥ सिंधुवारमालतीसुपुंडरीकमछिकां-पारिजातकेतकीकदं-ाकुंदचंपकै: । निर्जे ॥ ॐ न्हीं चं ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ नन्यगन्यपाकयुक्तभक्ष्यपायसन्यज्ञ-विमधकं। चंद्रभासमचैयामि तीर्थ्रनाथमीक्षरं ॥ ॐ -हीं चं ॥ धूपं ॥ ७ ॥ आम्रकाम्रनालि-ॐ न्हीं चं॰॥ गंधं॥ २॥ पुष्पशालिबीजकैरिवाऽम्रहारपांडुरैवंन्यशालिसंभवैरखंडकोटितंडुलेः यतंडु लैलेतांतह न्यदीप के ध्रीपक्य सत्मले में दाऽ ह्यं कै संनोहरेः । निर्जा ॥ ॐ नहीं चं ॥ अहर्य । नाहा ॥ १ ॥ शीतलेन चंदनादिकंशरादिवासिना गंधलुब्धषट्पदेन पांपतापनाशिना ॥ निजे शांतिधारां । युन्यांजितिः ॥

चंद्रअभं चंद्रमरीचिगौरं चंद्र द्वितीयं जगतीय कांतं । बंदेऽभिवंदां महतांम्पदि जिनं जित-। स्तोत्रम् ॥

विमदा बभूदुः । प्रवादिनो यस्य मदाईगंदा गजा यथा केसरिणो निनादैः ॥ र ॥ यः सर्व-।

लोके परमेष्ठितायाः पदं बभूबाऽद्भतकमेतेजाः । अनंतधामाक्षराबिश्वचक्षः समेतदुःखक्षयशास-

नश्र ॥ ४ ॥ स चंद्रमा भव्यकुमुद्रतीनां विपन्नदोपाभकलंकलेपः । व्याकोशवाग्न्यायमयूखमालः

पुयात् पवित्रो भगवात् मनो मे ॥"इति स्तोत्राध्ये ॥

जय चंद्रशरीर सुयोगिनाथ । जय चंद्रबद्न नतयोगिनाथ ॥ र ॥ जय मुनिजनभूषण रहि-

सकलविद्याघरपूर्यपाद् ॥ २ ॥ जय चंद्रमुळांछन चंद्रनाथ । जय चंद्रदिवाकरसेन्यनाथ ॥

सकलमुरासुरनमितपाद् । जय सकल्भुवनपतिवंखपाद् ॥ जय सकलयतिपतिसेव्यपाद्

ातकमैकलंकं रहितविषंकं विद्यानंदं चंद्रांकं। जय चंद्रप्रमेशं नमितनरेशं जगदानंदं शुआंकं॥ १॥

| जयमाला |

। तदोप । जय त्रिभुवनमोहन रहितरोप ॥ जय नरपतिरंजन रहितरोग । जय परमतभंजन

बहु मान्सं च ध्यानप्रदीपातिश्येन भिन्नं॥ र ॥ स्वपक्षसौरिथत्यमदाबितिमा वाक्सिहनादै-

स्वांतकषायवंघं ॥ १ ॥ यस्यांऽगळक्मीपरिवेषिभन्नं तमस्तमोऽरेरिवं रिमिभिनं । ननाश बाह्यं

(हितमोग ॥ ४ ॥ जय त्रिमुबनतिलक सुड्योतिरूप । जय परमनिरंजन ज्ञानरूप ॥ जय मानर-। घत्ता ॥ जय प्रमचिरित्र त्रिमुबननेत्र सकलविभास्वरज्ञानमय । ज्य-चंद्रांजेनेश नामितसु-तिछण्यो वर्गिहनंदिमुनि गे भंज्योद् ग्तत्सिक्षिमः ॥ इत्यांशीवांदः ॥ चंद्रपुरीपट्टने महांसेनमहा-जिल्हमामतादंग्याजाताय चंह्लांछनांय शुअवणांय पंचाशद्धिकैकशतधनुरुच्छेदाय दशलक्ष-शांतिदासवरसेव्यपद् ॥ अद्ये ॥ त्रैलोक्ड्मवाः समुज्वलगुणाः श्रीसिद्धनाथोपमाः । अताती-्वाँयुष्काय शामङ्बालिनीयक्षयक्षीसमेताय संनेद्गिरी कम्थ्यगताय श्रीचंद्रपभतीधेश्वराय गुणाणंवाः क्षितितले जाताश्र संवेऽपि ते ॥ विद्यानंदगुरुः कृपावश्मतिः श्रीमछिसेनप्रभु चंद्रपुरेश्वर परम सकलप्रकाशक त्रिम्बनलोचन सकलधीश ॥ जय परमप्रुष्प्रतिष्ठकांघ । जय । जय प्रातिहायातिरायशाभमान ॥ ५॥ जय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंदन० ॥ अध्ये ॥ हेत पतिसेव्यमान ।

जयरामारमण्याश्र सुगीवस्य च सूनुकं । पुष्पदंतं यजे यजे पुष्पदंतसमप्रभं ॥ ॐ -हीं श्री ॐ॰ अंत्र तिष्ठ २ ठठ स्नाहा डे० अत्र मम सन्निहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानंस्थापन्सन्निधीकरणं ॥ ा अथ प्रजादनताथकर्पजा की ऐ यह पुष्पदंततीर्थकर अत्र अवतरावतर संबोषट् साहा।

क्षीरोद्धः सारसुपूरितांबुभ्गारनालाद्गितांद्घधारया । समानया सत्कथया जिनानां श्रीपुष्प-॥ अष्टकम् ॥

तद्दितिकपूरिविनिमितिश्च द्रीपोत्करै रत्नवदुज्वलैश्च । मिध्यांधकारापहसूर्यमितिमेः श्रीपुष्प॰ ॥ ॐ॥ 🖟 सुसारैश्वरमक्ष्यकेश्व. । नानाविधन्यंजनसूपयुक्तैः श्रीपुष्प ॥ ॐ =हीं पु० ॥ चर्म ॥ ५ ॥ 🕌 हैश्र श्रीपुष्प ॥ ॐ न्हीं पु ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मुचंपकै: कुंदकदंबजातीमुश्वेतमंदारसुगंधपुष्पे: ॥ पु॰॥ गंधं॥ २॥ मुलक्षणैश्रंद्रसमानकांतिभिः सुनिमंलैईपिंतरेमैनोजैः । शाल्यक्षतैबिज्ञबदुज्ब-क्ले: श्रीपुष्प ॥ ॐ न्हीं पु ॥ धूपं॥ ७॥ सुनालिकेराम्रकपित्थचोचजंबीरपूगोद्घफले: न्हीं पु॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ सदुत्तमैधूपचयैर्धनाभैदंशप्रकारोद्धसुगंधसंभवैः । दिगंतरिक्षावृतधूपसं-स्वगेंद्रदेते: कृतपुष्पवृष्टिं श्रीपुष्प ॥ ॐ न्हीं पु ।। पुष्पं ॥ ४ ॥ सुहेमरत्नोत्थसुभाजनस्थैहैंदीः श्रीवृत्त्वाादिमिश्रितैः सहंघदिग्वासितंचंदनद्वैः कपूरशुआंशुवदुद्घशीतलैः श्रीपुष्प॰ ॥ ॐ हीं दंत जिनपं यजेऽहँ॥ ॐ -हीं पुष्पदंतजिनवराय जलं निर्वपामि स्वाहो॥ १॥ सत्कुंकुम-

महचंदनद्वैः प्रदीर्घमछक्षणिकाक्षतेवरैः । सुपुष्पनैवेद्यमुदीपधूपकैः फलान्वितास्यैमेह्यामि तं जिनं ॥ 👫

अध्य ॥ शांतिधारां । पुष्पांजितः ॥

तुपक्वैः । सुमुक्तिरुक्षमीमुखकुत्मत्यामैः अपिषुष्प ॥ ॐ =हीं पु ॥ मन्ने ॥ ८ ॥ सुनीरसंता-

#### = #191

प्राम्य

में च पदस्य वाच्यं वृथा इति प्रत्ययवत्प्रकृत्या । आकांक्षिणः स्यादिति वै निपातो गुणानपे-तेन नित्यमन्यत्यतिपत्तिसिद्धः। न तद्विरुद्धं बहिरंतरंगं निमिचनैमिचकयोगतरते॥ १॥ अनेक-क्षेऽनियमेऽपावादः॥ ४॥ गुणप्रधानार्थीमदं हि वाक्यं जिनस्य ते तिद्वषतामपध्यं । ततोऽभि-माछीढपदं त्वद्न्यै: ॥ १ ॥ तहेव च स्यान्न तदेव च स्यान्या प्रतीतेरतेव तत् कथं-चित्। नात्यंतमन्यत्वमनन्यता च विषेनिषेषस्य च शून्यदोषात्॥ र ॥ नित्यं तदेवेदामिति प्रती-एकांतदाष्टिप्रतिषेषि तत्वं प्रमाणासिष्टं तद्तत्स्वंभावं । त्वया प्रणीतं सुविषे स्वधान्ना वंदां जगदीश्वराणां ममाऽपि साथो स्तव पाद्पमं ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥

#### ॥ जयमाला ॥ जिनगतिचाणां । ज्या

शुचेहरं निरंतरं शुमेकरं। मुखंकरं निरंबरं जिनेश्वरं रमाकरं॥ कराननं कजाननं शुमाननं रमां-जयभवभयहरणं शिवसुखकरणं पुष्पद्तजिनपतिचरणं । जयशुभमतिकरणं यतिपतिशरणं सकत्ज्ती-गुरामंदं मुस्तमंदं मुमोभदं विदास्यदं । मजामि तं मुखानितं मुपुष्पदंतदेवक् ॥ १ ॥ शिवंकरं नन । मजा ।। ३॥ मासिद सम्मासिद प्रस्पक सुरूपक । निरामक निरामक निरामक विरागक विमा-बततिशुभतरणं ॥ १॥ विकामदं मुशांतदं हतापदं मुखास्पदं । सुभावदं कृतामदं निरासदं हरद्रदं ।

वकं ॥ सुदीपकं सुजापकं सुभूपकं निरूपके । भजा॰ ॥ ४ ॥ सुराकिणी सुशाकिनी सुहाकिनी

गता। भजा॰ ॥ ५ ॥ निरामयं कलामयं वरालयं हताद्यं । स्फ्रत्वयं गतानयं निराश्यं पराश्यं ॥ विषाचिनी । पिशाचिनी विकाचिनी मरुाविनी वियोगता ॥ विदेशता प्रकोपता विमान्यता क्षयं-

महाबर्क सदाकलं चिदामलं निराकुलं। भजा॰॥ ६॥ घत्ता॥ जय शमेसुसहितं दोषातीतं वीती गुण्यतोऽपि सकलं संप्राप्त मेतत्फलं। तस्माज्जैनमतस्य दास्यमनिशं कुर्वीत सिध्दाप्तये ॥ इत्या-निमितं श्रीजिनपम् । जय पुण्यप्रदानं सहितसुगोत्रं पुष्पदंतयतिवरगणपं ॥ अध्यं ॥ एवं षोडशलाम-शीवोदः॥ काकंद्रीपहुने सुप्रीवमहाराजरामादेञ्योजाताय शुभ्रवणांय शतघनुरुच्छेदाय हिल्क्षपूर्वा-युक्तमनंबं हट्टाऽऽशु तं विस्मितो । राजा चेतासि काळसंबरवरश्चाच्यंकृतो भाग्यवान् ॥ प्राग्जनमांतर युप्काय ककेटलांछनाय अजितमहाकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरो कर्मक्षयंगताय श्रीपुष्पद्त-तीयंश्वराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदक॰ ॥ अर्घ्यं ॥

शीराजमक्षपितृढहढराजिष्रयासुनंदायाः। सूनुं शीतलनाथं यजामहे शातकुंभसंकाशं ॥ ॐ हां । अथ शीतलतीयंकरपूजा ।।

श्रीं क्षीं ऐं अहैं शीतलतीर्थंकर अन्न अन्नतरावत्तर संनौषट् स्नाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्नाहा । ३०० अत्र मम सिन्निहितो भत्र २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥

॥ अष्टकम् ॥

ॐ न्हीं सी॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ पारिजातवारिजोद्घकुंद्हेमकेतकी—मालतीसुचंपकादिसारपुष्पदा-मिमः। प्राणिदीनकारमारदर्पसर्पशांतिदं नाकिनायकैरुपासितं यजामितं सुशीतलं ॥ ॐ -हीं शीत-लिनदेवाय ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ व्यंजनाज्यपायसादिसद्रसैश्ररोश्रयैमेदिकौदनादिभिः सुवर्णभाजन-नाकिनायकैरुपासितं यजामितं सुशीतलं ॥ ॐ -हीं शीतलजिनद्रेगय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १॥ अकितकेवजीनेदुशीतलै: सुचंदनै: कुकुमादिमिश्रितै: सुगंघलुब्धषट्पदै:। प्राणि॰ ॥ ॐ -हीं शी॰॥ ियतैः। प्राणि॰॥ ॐ न्हीं शी॰॥ चरं॥ ५॥ रत्नेमाससिष्रिक्यदीपकैः समुज्यहेवितवातनो-जिमानवेशमानसाक्षिसंभ्रमोन्हवैः। प्राणि॰॥ ॐ हीं शी॰॥ धूपं॥ ७ श्रीफलाम्रककेटीसुदा-**प्राणिदीनकारमारदर्पसर्पशांतिदं** गापकंपरूपनजितेः। प्राणि॰॥ ॐ -हीं शी॰॥ दीपं॥ ६॥ सिल्हिकासितागरुप्रधूपकेंदेशोन्द्रत्रे-डिमादिमिः फलैबेर्णमुष्ठसौरमादिसत्वरूपसंयुतैः । प्राणि• ॥ ॐ व्हाँ क्षी॰ ॥ ८ ॥ जीवनेछचंद्-गंधं ॥ २ ॥ ओषघेन सिंघुमेनहारमासपांडुरै रक्षतैः सुरुक्षणै रजोभिखंडवर्जितैः । प्राणि॰ ॥ नाक्षतप्रसूनकेवेरिश्वाक्मक्यदीपघुपपक्चसत्फलैमुंदा । स्वर्णमाजनस्थितैः सुमंगलांगकाध्यकेः शीत-हिभरं तह महामहे जिनेशिनं ॥ अर्ध्य ॥ शांतिधारां । पुष्पांजिहः ॥ क्षीरपूरगीरसारभूरिवारियारया मंदगंघचंद्नादिसौरभातिसारया

EF,

न श्रीतलाश्चंद्नचंद्ररमयो न गोंगमंभो न च हारयष्ट्यः । यथा मुनेस्तेऽनघवाक्यरत्मयः श्रमां-॥ स्तात्रम् ॥

बुगमाः शिशिरा विपश्चितां ॥-१ ॥ सुखाभिलाषानळदाहमूछितं मनो निजं ज्ञानमयामृतांग्रिभः । विद्ध्यपरतं विषदाहमोहितं यथा भिषगमंत्रगुणैः स्वावित्रहं ॥ र ॥ स्वजीविते कामसुखे च राजिहासया त्रयीं प्रश्ने शमधीरवारणात्॥ ॥ तमुत्तमन्योतिरजः क्व निवृतः क्व तेऽपरे ग्रमील ॥ ३ ॥ अपत्यवितोत्तरलोकतृष्णया तपरिवनः केचन कमें कुवेते । भवान् पुनर्जन्मज-नुष्णंया दिवा श्रमातो निशि शेरते प्रजाः। त्वमायं नकं दिवमप्रमत्तवानजागरेवात्मविशु इ-

= जयमाला =

सेव। सुपूजो भिवयण शीतळदेव ॥ २॥ नै मान न माय न भूष न दोह। न त्रास न भीर न चित न मोह॥ न लोभ न क्षोभ न सेवनमोह। सुपू॰॥ ३॥ न देश न वेष न राग न खेद। जय शीतळदेवं सुरकृतसेवं मन्यमहीपतिनुतचरणं । जय गतपरमावं चिन्मयरूपं केवळळोचनसं-मजितं॥ १॥ निरामय निर्मय निर्मेल हंस। सदामलकेवलचिन्मयहंस ॥ सुरवर्गजदेव करे बहु बुव्हिलवोद्धतक्षताः । ततः स्वनिश्रेयसभावनापरैबुधप्रवेकैजिनशीतलेख्यस्ये ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राघ्ये ॥

न रोध न मोह न मैथुनसेव ॥ न कीड न खेल न कामिनीसेव। सुपू॰ ॥ ४ ॥ न घात न भिं परुनखंड न गाम। न पुत्र न मित्र न माय न ठाण॥ न गेह न दाह न क्षेत्र न क्षाम

जरामरणप्रविवाघ । सुपू॰ ॥ ६ ॥ घता ॥ जय शीतेलदेवं सकलसुबोधं चंद्राकािदिभिरचितचरणं। जय त्रिसुवननाथं योगिसनाथं शांतिदासबह्याचितचरणं ॥ अध्ये ॥ श्रीक्षोणीपतिवाटकुध्दुढथो-सुषुः॥५॥ न दास न खड़ न तुंड न रूप। न् भोग न् भाग सुज्ञानस्वरूप॥ न जन्म-कर्मारातिसमाजसुष्टुदलनो धमाथिमोक्षप्रदः ॥ संसारोत्तमसाध्यभक्षकः तंसारविच्छेदकः । श्रीमच्छीतलदेवको गुणनिधिः कुर्यात् स में मंगलं ॥ इत्याद्यीवादः ॥ भद्रपुर इदरथमहाराजसुनंदादेव्योजाताय श्रीवृक्षलांच्छनायं इक्ष्वाकुवंशायं सुवर्णवर्णायः नवतिधनुरुच्छे-दाय एकलक्षप्रविध्काय बहाकालीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरी कर्मक्षयंगताय श्रीशीतलतीथ्रिश्वराय नमस्कार कुर्वे॥ उदक् ॥ अह्यं॥ द्रतोऽमरेः पूजितः ।

पिनिद्युद्धनं देनं शिश्रेयांसिजनाधिपं। त्रिधिना स्थापयारयत जितमन्मथशत्रक् ॥ ॐ न्ही थीं कीं ऐं अहें श्रेयांसतींर्थकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा । ॐ अन तिष्ठ र ठठ । ॐ॰ अत्र मम सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीक्ररण जाहा

। अय अयासतीर्थकरपूजा ॥

सकल्लोकविलोकनचंद्रभं प्रथितगंडमुला-॥ अष्टकम् ॥ वेमलचंद्रांचामिथितायारया कमलवाासितसज्जलसारया

हनमीश्रास् ॥ ॐ -हीं श्रेयांसतीर्थकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मलयजेर्वरंकुंकुमिन-

विविध्यवोयसुषमीविभूपणैः । विकटकाममदेभविद्यारणं भुव॰ ॥ ॐ न्हीं अ० ॥ द्रीपं ॥ ६ ॥ थितै: परिमलागतषट्पद्संथितै: । भवकृतापहरं कमलाकरं भुव॰ ॥ ॐ व्हीं श्रे॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ सकलतंडुत्वेपण्यसुपुंजकैः 'सरसमान्शिशिष्रिषकैः । प्रबल्धातिकुकमेनिवारकं । भुव॰ ॥ ॐ -हीं विरोचनं। भुवः॥ ॐ न्हीं थ्रेः॥ पुष्पं॥ थ ॥ वटकखळाकमोदकशक्रेः प्रचुरदुग्धद्घिसु-भक्ष्यकैः । निमितनागनरासुरनायकं । सुव ॥ ३०ँ =हीं श्रे ॥॥ वहं ॥ ५॥ तुहिनरत्नधृतादिकसं-थे॰॥ अक्षतं॥ ३॥ विकचचंपककेत्किमाळतीकमळकुंदवसंतसुपुष्पकेः । मुनिमनोजाविकास-

भव ॥ ॐ न्हीं थे ॥ पले ॥ ८ ॥ जलगंघाक्षतपुष्पेनेविद्यदीपधूपकलिकरैः । यजेऽहं भक्या भूपं॥ ७॥ पनसदाडिममोचसुचोचकैः कमुककाम्रकपित्थफलोत्तभैः । सुगतिसत्फलदं गतभूषणं जिनपं स्रास्रमनपद्युगलं ॥ अध्यं ॥ शांतिषारां । पुष्पांजिः ॥ । स्तानियः ।

अगरुचंद्नचंद्रसमुद्भवैः परिमळाकिळितामरसंचयैः । प्रब्लुपंचमबोधप्रदायकं भुव॰ ॥ ॐ =हीं घ्रे॰॥

ं||श्रेयान् जिनः श्रेयित वर्तमनीमाः श्रेयःप्रजाः शासद्जेयवाक्यः । भवांश्रकाशे भुवनत्रयेऽस्मि-

िंगी गुणोऽपरी मुख्यनियामहेतुनीयः सद्यांतसमर्थनस्ते ॥ २ ॥ विवक्षिनो मुख्य इतीष्यतेऽन्यो गुणो क्षिकी गथा गीतघनो विवस्यान् ॥ १ ॥ विधितिपक्तः प्रतिषेधरूपः प्रमाणमत्रान्यतरस्प्रधानं

विवक्षों न निरात्मकरते। तथाऽरिमित्रानुभयादिशक्ति द्वयावधेः कार्यकरं हि वस्तु ॥ ३ ॥ इष्टां-यत् सर्वेषकांतानियाम दृष्ं त्वद्यिद्यि-तिसिहाबुभयोविवादे साध्यं प्रसिद्धचेन्नतु तादगारित

विभवत्यशेषे ॥ ४ ॥ एकांत्रद्यित्रतिषेधिसिष्टिन्ययिषुभिमोहिरिषु निरस्य तेसम्राट् ततरत्वमहैत्रासि में रतवाहैः॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये

### ॥ जयमाला ।

श्रेयांसं जिनदेवबोधसुवरं संसारतारं तरं ॥ मिध्या-जयतिभवनदासं देव-नसुभानुं सुरकृतगानं थानं ज्ञानपयोधीनां ॥ ४ ॥ जयजगदीशं तयभुवनेशं इंशं योगिसमू-चित्तंबंद्रं चंद्रं धर्मपयोनिधीनां। जयज्ञा-जय शुद्धस्वरूपं ज्ञानस्वरूपं रूपं विभुवनभव्यानां॥ ५॥ जयमद्नानिदंड हिमकर-जयदूरियमानं मानविद्हनं श्रमनं वस्य बांघकर सुचारचत्र श्रेयांसजयमालक शमतामयष्र्यं ॥ २ ॥ जयपरमप्तित्रं तिमुवननेत्रं चित्रं चारित्राचरणं । नयभवभयहरणं भवजलतरणं तरणं यतिवरसुखकरणं धर्ममहीकरणं ॥ र ॥ जयत्रिमुवनचंद्रं गंदे मुक्तिपति जिनेद्रियुक्तं देवेद्रवृद्रतुतं र्विनाशनैकचतुरं नंदाधिद्व्या भन्। तुभासं भावं

ह मोहकृष् जिनेह नम्ति

गतकमैकलंक रहितकलंक अकलंक जिनश्रेयांसं ॥ घता ॥ सकल-

गुणसमुद्र केरळज्ञानचंद्र कतसकळसुभव्यं देवदेवंद्रसेव्यं

खंडं मोहप्रचंडानां

दाकुलास्पदं महेशवासुपूज्यकं विशेषराजकं यजे ॥ ॐ <sup>-</sup>हों वासुपूज्यजिनाय जलं निनेपामि अधान्नीतसहस्रलभणयुतः पूर्णेदुतुच्याननः॥ कंपदेष्टिपतुंगद्पैशिखरों हेदैक्निघातकः। श्रीश्रेयसि-स्वाहा ॥ १ ॥ मिश्रितेः मिताभ्रजेन रेणुवासपीतनैस्तैलपर्णिकागरुष्त्रेः सुगंधबंधुरैः । पापतापछे-वसुप्त्यस्य सत्पुतं जिनेंद्रं वासुप्त्यकं। स्थापयाम्येव सन्दक्तया सुलागारं शिवापये ॥ ॐ =हीं श्रीमद्रोपधशिवानिरितीवनिर्मेलैः स्वाद्रभिः सुभाषितैरिवातिशीतलैजंलैः । श्रीसमागमैकहेतुशार-जिनो द्यामयततुः कुर्यात् स में मंगुलं ॥ इत्याशीर्वादः ॥ सिंहपुरे विष्णुनृपतिवेणुदेन्योजाताय सुवर्णवर्णाय इह्याकुवंशाय गरुडलांछनाय अशीतिधनुरुष्छेदाय चतुरशीतिलक्षवषोयुष्काय ईश्वरगौरीयक्षयक्षीसमेताय संमेद्गिरौ कर्मक्षयंगताय श्रीश्रेयांसतीर्धकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ ंशीं कीं ऐं अहें बासुपूज्यतीर्थंकर अत्र अवतरावतर संवीषट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ भजाति नित्यं शांतिदासो यतींत्रः॥ भध्यं॥ शुक्कध्यानपरायणोगुणनिधिक्रांनिकरत्नाकरः। म्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधीकरणं ॥ ॥ अथ वासुपूज्यतीर्थकरपूजा ॥ ॥ अष्टकम् ॥ उद्क. ॥ अध्ये ॥

दिकाममूर्तिदिप्तिमद्दहं महेरावासुपूर्यकं विशेषराजकं यजे ॥ ॐ -हीं वासुपूर्याजनाय ॥ गंधं ॥ ॥ हि॰ ॥ ॐ =ही वा॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ श्रीरसालकंदरालतालनालिकंरजैबीजपूरजंबुनिबुदाडिमादि-ांड्रै: सुगंधिभिमेहामदापहारकैजैनवाक्चयैरिवोद्धमांडितैरखंडितै: । अक्षतैवेलक्षकैः स्वरूपमा चकासकं महे ।। ॐ हीं वा ।। चहं ॥ ५ ॥ कोटिभारकरप्रतापलोपभूरितेज्ञं विश्वलोकलो-त्मलैः । पादपीठिनिक्ठेटेत्कठोरकोपकोपिनं महे॰ ॥ ॐ न्हीं वा॰ ॥ फलं ॥ सर्वतोमुखेः सुगाधि-दि जिसतं महे ।। ॐ न्हीं वा ।। अक्षतं ॥ र ॥ सीमनेय समस्ये मागेषय सम्बर्ध्यं पकां नक्त के चनामृतसुतं हतैनमं । स्कारविस्फ्रात्यकाशकेवलैकच्छुपं महे ॥ ॐ च्हीं बा ॥ दीपं ॥ ६॥ दिग्वधूमुखारविद्वंदभंगविभ्रमं धारयंत मक्षरद्गले प्रियं प्यःसमं । कर्मधनितागणप्रणिशहेतुम्तनं । द्रिपधूपसत्कलेश्र निर्मितं शिवश्रिये मिहि-आत्मनो मनोगति संमाप्य तं पुष्पलिट्यमोद्नाद्वक्तिक्त्रवाचितं महे ॥ ॐ हीं वा ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ मूषणस्तुताय संददेऽध्येमहेते॥ अध्यै॥ शांतिषारां। पुष्पांजालेः॥ किकामिनीकटाक्षवाणविद्यवक्षस नष्टतत्यव्यकप्रकारकक्षरक्षक ॥ स्तात्रम चंदनक्वैरक्षतेलेतांतदामभिश्र तैश्वरूवरैः नगवाणमत्सरः

शिवास पुरयोऽभ्युद्यकियामु त्वं वासुपुर्यास्त्रिद्शेंद्रपुर्यः । मयाऽपि पूर्योऽत्पधिया मुनींह्रो द्यिा-िंगा किं तपना न पुज्यः॥ १॥ न पूजयांऽथं स्त्विय यीतरागे न निद्या नाथ विवातवेर । तथारां

दुंदुमिदिन्यध्यनिशोभितकं चामरासिहासनसूझतकं चंपापुरवसुपूर्यमुतं तं बासुपूर्यजिनममल-मनंतं॥ ७॥ दोपाष्टादशद्रितकायं मुनिगणहंसैःसेवितपादं । चंपा॰॥ ८॥ मुक्तिवधूसहकृतव-ते पुण्यगुणरमृतिनैः पुनातु चिनं दुरितांजनेभ्यः ॥ २ ॥ पूज्यं जिनं त्वाऽचैयतो जनस्य साब-चलेशो बहुपुण्यराशी । दोपाये नाऽलं कणिका विषस्य न दूषिका शीतिशिवांबुराशी ॥ रे ॥ पंचज्ञानप्रकाशो यः पंचेष्रियविदारणः । पंचमीगतिनाथो यः पंचकत्याणपूजकः ॥ १ ॥ सुर-कोटिसुतेजं द्रशद्गिमंडलयोतिततेजं। चंपा॰॥ ४॥ अविचलपद्दायकजगद्रीशं हरिहरदेवित्-पदमीर्श । चंपा॰ ॥ ५ ॥ ज्ञानाऽलोकाऽऽलोकितकथकं शल्यत्रयमायादिकमथकं । चंपा॰ ॥ ६ ॥ मनंतं॥ २॥ भग्यांमोक्हविकसितवदनं निजितकमारातिसमदनं । चंपा॰॥ १॥ चंद्रादिवाकर-यहरेतु बाह्यं गुणदोषसूतेनिमित्तमभ्यंतरमूळहेतोः । अध्यात्मबुत्तस्य तदंगभूतमभ्यंतरं केवल-मप्यलं ते ॥ ४ ॥ बाह्येतरोपाधिसमग्रतेयं कार्येषु ते ब्रन्यगतः स्वभावः । नेवाऽन्यथा मोक्ष-नरिकेशरसेवितपादं भवजलिधिपोतं सुविदातं । चंपापुरबद्धपूज्यसुतं तं बासुपूज्यजिनममल-रसंगं जनहद्रजनमांगोपांगं । चंपा॰ ॥ ९ ॥ मात्जयायत्युद्रजातं देहस्यणीवराजितनाथं विधिश्च पुंसां तेनाऽभिवंद्यस्त्यमुषिबुधानां॥ ५॥ इति स्तोत्राध्यं॥ । जयमाल। ।

चैपा॰ ॥ १०॥ समितिपैचोत्तरधतुरुतुंगं देहसुद्शंनमंबुजनेत्रम् । चंपा॰ ॥ ११॥ क्वासप्ततिलक्षा-ब्दायुष्कंतं षट्शतगणनीसेवितपादं । चंपा॰ ॥ १२ ॥ महिषांकं शोभितकेतुपताकं धर्मामृतवर्ष-

त्याशीवोदः ॥ चंपापुरे वसुपूज्यनुपजयादेन्योजाताय कुमारबालब्बाचारिणे रक्तवणीय इंस्वाकु-तमचेयेत्॥ अर्ध्य॥ पंचप्रौढमदक्षवारणसमाजानेकपामित्रक्रो। नित्यानंदकरः मुखामृतमहाकूपारमग्नः गहरिणांकं। चंपा॰॥ घत्ता॥ त्रिजगत्पतिनाथं यं त्रिजगनमंगलोद्यं जयमालां पठेन्द्रक्या वासुपूज्यं नेशाय गहिषलांछनाय सप्ततिघनुरुकेदाय द्वासप्ततिलक्षत्रषायुष्काय सुकुमारगांघारीयक्षयक्षीसमेताय बछ ॥ संसारांबुधिममजंतुसहसापोतायमानगतः । श्रीमत्संदरवासुष्ट्याजनपः कुर्यात् स मे मंगले ॥ वंपापुरे मोक्षंगताय शीवासुपूज्यतीयँकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदक्चंद्न॰ ॥ अध्ये ॥

त्रयोदरामतीयेंशं विमलं मलबिति । स्थापयामि जगतपुज्यं सत्युनं कृतवर्मणः ॥ ॐ =हीं क्षी । ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ अथ विमल्तीर्थकरपूजा। र अहं बिमलतीर्थकर अब अबतराबतर संबीषट खाहा

ॐ॰ अन मम सिन्निहितो भन् र नषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं। अष्टिकम् ॥

कपूरपूरधरभूरिपराग-नारिअचे तमत्र विमलं कमनं जिनेहं॥ ॐ न्हीं विमलतीर्थकराय जलं निर्वेषामि स्वाहा॥ १॥ क्षींराविधनीरनिकरैनिकरै: सुराणां यः स्नापितो जिनवरो वनकावनीतै: ।

संसारभीरतरतापविनाशनीतको यः कमंबमंरहितो महितोऽमर्षेः । सहधनैरिह्सचंदर्भचंद्रनेषे अने ।॥ ३% -हों वि ॥ गंभं॥ २ ॥ अक्षीणपुण्यसहरोः सुहशामिमेष्टे रक्षणणशास्त्रिजनिभिजे-निभिनिमेदैः। दिन्याक्षतैः क्षतमलोऽक्षयसौक्यलिषम् नि•॥ ॐ ही नि॰॥ अक्षतं॥ ३॥

मुन्तिदिरामुहसितेहिंसितेजेपानजातीकदंबकलबंधुकमुख्यपुष्पैः । फुछदिरिभिरसमैः सुरपुष्पभेषै-

ॐ न्हीं विमलतीर्थकराय ॥ दीपं ॥ ६ ॥ धूपैः प्रधूपितककुज्ञधनेश्वर धूमस्तोमैः प्रमोदितविमान-गणेगेणेदः । वैमानिकेन हदयात्तसुसौरमोयश्वचें ॥ ॐ प्हीं वि॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ यैस्तालताल-सुरसालरसालमुख्यैः शातोन्द्रवैरिभनवप्रमद्प्रदैस्तैः । अन्यैः फलैः परमयोक्षफलामयेऽहं चर्चे ॥ काक्ष्वियतत्वं सद्रीपयत्रिराभितो वलयं दिशायाः । सद्रीपकैः कुमलतांधुतदुःसमूहैश्रचें ॥, ॐ =हीं वि॰ ॥ ८॥ वाश्चदंनाक्षतलतांतहविप्रदीपैधुपैः फलैः रिवितसध्येमनध्येकांतेः । देवेंब्रपुज्य-अचे ।। ॐ न्हीं वि ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ सत्कारपूरपरमान्नपयोध्ताषीः किंवा द्वहित्स्तिरमृतां-शुकांते: । संतापपापतुदितं प्रचुरेहिविभिश्यचें ॥ ॐ न्हीं वि० ॥ चर्षे ॥ ५ ॥ ज्ञानप्रदीपपरमाधि-विमलरय पदामतोऽच ह्यातोद्यवाचानिनदैरवतारयेऽहं ॥ अच्यै ॥ शांतिषारां । पुष्पांजािकः ॥ = (1) 34

है। य एव नित्यक्षणिकाद्यो नया मिथोऽनपेक्षाः स्वपरप्रणाशिनः। त एव तत्वं विमलस्य ते मुनेः।

[ परम्परेक्षाः स्वपरोपकारिणः ॥ १ ॥ यथैकद्याः कारकमर्थितन्त्रये सगक्षिय शेपं स्वसद्यायकारकं ।

#884 || तथैव ंसामान्यविशेषमात्का नयास्तवेषा गुणमुख्यकत्पतः॥ २॥ परस्परेक्षाऽन्वयमेदार्रेगतः सिस्सामान्यविशेषयोस्त्य । समयताऽस्ति खपराधभामकं यथा प्रमाणं सुवि बुन्धिलक्षणं ॥ ३॥

विवाक्षितात् स्यादिति तेऽन्यवजीनं ॥ है ॥ नयास्तव स्यातत्पद्मत्यत्यंहिता स्मोपविद्धा-जयजिनविमले वरमुखकमले विमले द्रशैनज्ञानधरं। जयज्ञानसुचं इं निमतनरें महं भव्यानंद-विशेषवाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेषं विनियम्यते च यत्। तयोश्च सामान्यमतिप्रसब्यते सकल्सभाशा-मित जिमें र। जथ प्रथमकमले सेवितगणें र ॥ र ॥ जय हितीयकमले गणनिसेव। जय तृतीयक-वि छोहभातवः । भवंत्यभिष्रेतगुणा यत स्ततो भवंतमायोः प्राणिता हितैषिणः ॥ ५॥ मले वरस्वगेदेव ॥ जय तुरीयकमले ज्योतिष्कनारि । जय पंचमकमले भौमनारि ॥ ३ ॥ जय पष्टे कमले नागनारि । जय सप्तमकमले स्वर्गनारि ॥ जय अष्टमकमले ज्योतिष्कदेव । जय नवमे कमले मीमदेव ॥ थ ॥ जन द्यामे कमले नागसार । जय एकाद्यकमले मनुष्यसार ॥ जय हादराकमले सिंहमार। जय मध्यमकमले जिन भन्यतार॥ जय जामरछत्रसुपुष्पवृष्टि। जय करे ॥ १ ॥ जय मुनिवरगणधरशमेकार । जय समवसरणभवभन्यतार ॥ जय । जयमाला ॥ ाति स्तोत्राध्ये ॥

दुंदुभ्यासनधर्मगृष्टि ॥ जयः भामंडलवरदिन्यवाणिः । जय वृक्षाशोक सुमधोखाणि ॥ षत्ता ॥ जयविमलंजिनं पापनिकंदं नयनानंदं सच्यानां । जयमुनिगणसहितं यतिपतिमाहितं शांतिदास-ततु दिंग्येगुणैः संयुतः ॥ प्रोचद्रोषमयोष्चाष्यचनैजीबौषसंबोधितः । श्रीमतिथैकरो जिनेद्रियमलः कुर्यात् स मे मंगले ॥ इत्याशीबीदः ॥ कांपिल्यानगरे कुंथुसेनन्यपशामादेन्योजीताय सुवर्णवर्णाय ब्रह्मयंतिशरणं ॥ अध्ये ॥ स्पष्टानंतचतृष्ट्यादिकलितो मातैंडकोटिप्रभो । दोषाष्टाद्याभिः प्रमुक्त्तु-

इस्वाकुवंशाय वराहलांछनाय पष्टिषतुरुच्छेदायं पंचाश्रष्ठक्षवर्षांयुष्काय षण्मुखवैरोटीयक्षयक्षीसमे-ताय संमेद्गिरी कर्मक्षयंगताय श्रीविमलतीर्थकराय नमस्कारं कुर्वे ॥ उदकचंद्न॰ ॥ अध्ये ॥ ॥ अयः अनंततीर्थकरपूजा ॥

अनंततीर्थकतीरं हरिपेणमुतोत्तमं । स्थापये विधिना भक्त्या जंतूनां मुखदायकं ॥ ॐ -हीं श्रीं क्षीं ऐं अहं अनंततीर्थंकर अत्र अवतरावतर संवीपट् स्वाहा। ॐ अत तिष्ठ र ठठ स्वाहा। 3०० अत्र मम सन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानरथापनसन्निधीकरणं ॥

कनकरानमयैः कलशैमेहाजलभूतैः शुचितीथिधिनायकं। चतुद्शं जिननाथजिनेश्रं त्रिभुवनैमै-= अधिकत्त =

| हिनं जिनमचेये ॥ ॐ हीं अनंततीर्थंकराय जलं निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मल्यपत्रेतगंघपरि-

で な な <u>~</u> मिनिरहबाणजितं जिनराजकं। चतु॰ ॥ ॐ =हीं अ॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ महामनोहरकांतियुतंडुले-¶धि॥ ामुषमाचुपत्रक्षितपुंजके; ॥ चतु॰ ॥ ३० -हीं अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ बहुसुगंघसुरोवातिपारिजापरि-लि: शुभकेतिकच्पके: । चतुर्गा ॐ न्हीं अर ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ घृतसुपायसराकभोदके रसृतक्षी-ोकंसुपूरणधूपकेः। चतु•ा। ॐ न्हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ पनसगंघरसेः कदलीफलेंबेरसुद्राडिम-प्रत्ययग्रह्मियते । भगानुदासीनत्मस्तयारापे प्रमो परं चित्रमिदं तवेहितं ॥ ४ ॥ त्यमीहर्श-ाणिपात्राविधिष्ठितैः । नत्। । ॐ -हीं अ॰ ।। दीपं। । है।। अगरु नंदनगुग्गुलमोह के सुरिसि-हम्कजंबुकैः । चृतु ।। ॐ च्हीं अ ।। फलं ॥ ८ ॥ कुसुमगंघसुतंडुलपुष्पकैश्वष्तुरत्नसुदीपद्शां-रसेः परिपूरितेः । चतु ॥ ॐ =हीं अ ॥ चर् ॥ ५॥ मुजनमोहनरत्नसुदीपकेंडवंरुतया त्वया ततोऽभूभेगवाननंतजित् ॥ १ ॥ केषायनाज्ञां क्षिषतां प्रमाथिना मशेषयनाम भवानशे-मालिनी त्वया स्बत्रण्णा सरिवाय शोषिता॥ १ ॥ सुहत् त्विय श्रीसुभगत्वयश्चते द्विपंत्वियि षवित् । विशोषणं मन्मथदुमैदामयं समाधिभैषञ्चगुणैञ्येलीनयत् ॥ २ ॥ परिश्रांत्रुभैयनािन गकै:। फलभरैश्वरणांबुजयुग्मकं त्रिमुवनैमिहितं जिनमच्ये ॥ अध्ये ॥ शांतिष्यारां पुष्पांजालेः अनंतदोषांश्यवित्रहो प्रहो विषंगवान् मोहम्यक्षिरं हदि । यतोजितस्तत्वरुचा 

रताहरा इसर्य मम प्रलापलेशोऽस्पमतेमें हामुने । अशेषमहात्म्य मनीरयज्ञाप शिवा = <u>जयभाला</u> = इवाऽम्तांबुषः ॥ ५ ॥ इति स्तोबाच्यं ॥

जय देयजिनेंद्रं पापनिकंदं वंश विश्ववनशर्मकरं जय नाथानंतं श्रीभगवंतं वंदे संतं शांतघरं॥१॥

जय पुण्यपयोगिनिधिपारपार ॥ २ ॥ जय जिनमतिषंकजत्तरमुर । जय ज्ञानमुधारसपूरपूर ॥ जय जय जिनवर भवहर वीरवीर । जय सकलविमलमते घीरघीर ॥ जय ज्ञानप्रपंचप्रचार ।

। परमतमंजनदंडदंड । जय सकळमुखायळापेडािंड ॥ ३॥ जय मोक्षत्रधुनुरहारहार । जय सक-

मानिमिन्न देवदेव । जय दिनकाहिमकासोवलेव ॥ जय पापनिकंद्न प्रमगात्र । जय लभुननमुखकारकार ॥ जय राकलभूयनपतियंयपाद् । जय सबल्घनाघनदिन्यनाद् ॥ ४ ॥ जय

| गायकथकः स्कूजेत् सुनोचेन प्यांतातीतगुणांगुधिः शियवञ्चपाणिप्रियो घर्मदः । जंतूनां करुणाम-कमलम्लोचन प्रापात ॥ ५ ॥ जय धर्मपयोगिविचंद्रचंद्र । जय मोहिविमहेन रहिततंद्र ॥ ईगं िस्वनमान्वकरं। जान भगनंतं देपानंतं शांतिवाराब्रभक्तं॥ अध्यै॥ लोकालोकसम्ता-ाय जन्मजरागयमरणहर्ग । जय परमनिरंजन पाराचरण ॥ घता ॥ जय परमजिनेशं सकलगणेशं

विक्षितक्त् शीमाननंतो जिनो देवंदेः सततं सन्वित्वदः कुर्यात् स मे मंगलं ॥ इत्याशीबोदः॥

25 8 X | पुष्पाक्षतं क्षिपेन् ॥ चेष्रोकविद्यिमळं जिनमच्यामि । कारुण्यचारिष्ठितगंभित्मानसं तं ॥ चंद्र। जगति महित ते संभ्रमेऽनंतनाथ ॥ पूर्णांच्यं ॥ समस्त्रभन्यो यशद्रस्तु भूयान्मनोरथोऽप्यूजितध-कमं कल्यणराजं कठिणशठमनोजातमत्तमसिंहं ॥ नत्वा श्रीचंद्रनाथं कुमुद्विधुक्कते रग्यकत्याण-धानः। गष्टयाः श्रीचंद्रकस्य विधिवद्नुपमं पूजनं कथ्यतेऽत्र ॥ १॥ इति पिटेत्वा प्रतिमोप्रि लिंगछक्षवर्गायुष्काय भक्षकलंछनाय पाताळअनंतमतीयक्षयक्षीसमेताय संमेष्गिगो कर्गक्षांता-नाय शीमद्नंततीर्थकराय नमस्कारं कुवें ॥ उदकचं ।॥ अंध्यें ॥ मद्नमद्विदारी 'चारुचारित्रधारी र्गभायः॥ सन्दायका पुत्रकलत्रलक्ष्मीजिनेश्वरांघि (१) कमलप्रसादात्॥ इध्पार्थना॥ इति ब्रह्मा-गु अ गोध्यापुरे सिहसेन तुपतिजयश्यामादेग्योजाताय सुगर्गाणांय इक्षाकुगंशाष्य पंचाराळनुहष्छेदाय जिनेंद्रः ॥ इत्याशिवदिः ॥ नीरैः सहंघतारैः कुसुमपरिमलैभंक्यनैभेद्यनैभेद्यदीपैध्पे रानेश्व नानाफलभ रितसमर्घादिक्ञ्येन दुवा । द्वे क्षीरेण द्भेप्रशतिकमुककपूरेनारंगवार्छ पूर्णांच्यं शांतिदासो नरकगतिमिवारी मोक्षमागाँवतारी । नुष्टुरनयनहारी केव्लज्ञानघारी जयत् अगति चंब्रोऽनंतनाथो र्विनदायुकुमारादिप्रयोगेण भूमिसंस्कारः। श्रीमत्त्रैलोक्यसेन्य प्रबलतरमहामोहमछातिमलं । अथ चंद्रष्टीविधान । शांति दासविरिचताऽनंतचतुर्वशापूजा समाप्ता ॥

d'Aldie

विधृतानिसिलाधिमहेशसेन्यं। सौस्यप्ररूढमहिमांचितचारुरूपं॥ १॥ ॐ -हीं श्रीं चंद्रप्रभतिधिकर भव्यजीवस्तिष्रिकत्मषपंकवारणसारया ॥ चंद्रलांछनचंद्रच-नैतर्वेद्रनाथसुनायकं । पूज्यामि सुपूज्यपूजितपाद्पंकज्युग्मकं ॥ ॐ नमोऽहते भगवते चंद्रप्र-अत्र अवतरावतर संवीपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ॰ अतं मम सिन्नाहितो पंचसंसतिकमीयमैकदुःखसंचयनाशनैः ॥ चंद्रलां॰ ॥ ठ०ँ न॰ ॥ गंभं ॥ र ॥ उज्वलैबैरतंडुलैः अक्षतं ॥ र ॥ चारुचंपकिचित्तरंजकपारिजातकमालया । कुंद्जातिसुपुष्पकैः किल कामबाणिबना-शया ॥ चंदलां॰ ॥ ॐ न॰ ॥ पुष्पं ॥ थ ॥ शुस्पाकसमृस्याकसुशालिकोदनमोद्कैः । क्षुन्म-हारतिभेदनाय सुथामयैरिव तृप्तकैः ॥ चंद्रलां॰ ॥ ॐ न॰ ॥ चर्ष ॥ ५ ॥ कांतकांतिकलापरााजि-तारानसोमसुद्रीपकै:। पापतामससीवनाशनदिग्वदिक्कृतमासकै:॥ चंद्रकां॰॥ ॐ न॰ द्रीपं॥ ६॥ भनाषाय यक्षयक्षौसहिताय ॐ श्री स्वाहा ॥ जलं ॥ १ ॥ देशनंदनरम्यचंदनकुंकुसस्य विलेपनैः। । स्वर्गसत्पद्मुक्तिकारपद्दायकैविश्वादाक्षतैः ॥ चंद्रलां॰ ॥ ॐ न॰। क्मधूससुयूपिताखिलसांगणेवरधूपकेः । जन्मकोटिजकमंकोटिघनांघकाननदाहकेः ॥ चंद्रलां॰ । । अष्टकम् । भव २ वषट् स्वाहा ॥ आङ्गानस्थापनसान्नेधीकरणं ॥ सीरसागरनीरसंभूतहंमकुभसुधारया । शुभपभवासमुवासितः ।

द्मापाठ [है] ॐ न०॥ घृष्॥ ७॥ चोचमोचकपित्थपूगसुषक्वदाडिमसत्महैः। नम्ननागरकेचरामरमुत्करेः | मा॥१४६॥ विनित्तीस्यदेः॥ चंद्रलं ।। उन न ।। फलं ॥ ८ ॥ उत्ताधवस्तुक्रतमंत्रवं द्देऽध्यं । दुर्ना |

नादेशियदा बगुवुः॥ प्रवादिनो यस्य मदाष्ट्रगंडा। गजा यथा केतिरिणो निनादैः॥३॥

नः अंजिके गरमेष्टितायाः । पदं यक्ताऽद्वतकतिजाः ॥ अनंतिषापाऽक्षरियिष्युः । समंतदुःख-

[क्षियं आसन्तर ॥ स चंत्रता स्रच्यकुप्रद्यानां । हिष्यत्रां गात्रकलंक्लेपः ॥ ज्याकोदाबाङ्ग्याय

न्ह मानगं च । ध्यानप्रदीपातिरायेन चित्रं ॥ २ ॥ स्वपक्षसौरिषत्यमदावित्रा । वाक्रिसिंह-

स्वांतकपायवंधं ॥ १ ॥ यस्यांऽगलक्षमीपरिवेषाभिन्नं । तमरतमोऽरारिव रिमिभिन्नं ॥ ननाया बाह्यं

चंत्रमं चंत्रमरीचिगोरं। चंदं वितीयं जगतीव कांतं॥ वंदेर्भवंधं महता, मृपींष्रं १ जिनं,जित-

ा अय तोज्या म

र खाहा ॥ अध्य ॥ शांतिषाएं ॥ ९ ॥ देवेंड्वंदमणियोलिसमितांवेदेवाधिदेवपरमेश्वरकीित-

भाजः । पुरुपायुषप्रमधनस्य जिनेश्वरस्य पुरुपांजालि यिरचयेऽस्तिविनेयशांत्यै ॥ पुरुपांजालिः ॥

मुजिताय ॥ ॐ नसोऽहीते भगवते चंद्रप्रभनाथाय ॐ नहाँ नहीं नहें। नहः मम सर्वशांति कुरु

द्षिप्रमुख्लासिकसुंदरं तत्।। तस्तै जिनाय यश्ते वरमंगलाय । श्रीधर्मभूषणमहामुनि

मयुलमालः । प्यात् पवित्रो भगवात् मनो मे ॥ ५ ॥ इति स्तोत्राध्ये ॥ इति समुदायपूजा ॥

यो जीयपुरुलो धर्माऽधर्मावाकाशककों। पड्हन्यं चोपदेशानो यजे तं शिशलांछनं।। ॐ हीं गुरुवयप्तोयायत्रश्च यनस्पतित्रसाह्नयौ । षड्जीयरक्षकं चचे सुरपूर्यं जलादिभिः ॥ ॐ हीं पड्-जीगग्रमाय ज्या॰ ॥ जरुं ॥ २ ॥ स्पर्शनं स्तनं घाणं च्छुः श्रोत्रमानिद्रियः । षर्डिद्रियनिरोधश्र नंय्प्रमाजिनेश्वरः ॥ ॐ =हां पर्डिद्रियनिरोधकाय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ ३ ॥ कृष्णो नीलः कपोतश्र ह्युत्यप्रकाशकाय ऽवालामाहिनीसहिताय शिचंद्रप्रमतीर्थकराय जलं निवंपामि स्वाहा ॥ १ ॥ ॥ अय प्रत्यक्षता ॥

नामक् । उपजामा बेक्कश विध्वस्ताः कर्मश्रववः ॥ अंत्यक्षायिकसम्यक्षं रक्षितं रत्नवष्टतं । र माणिभिः गुमिनं युन यो भनयाऽष्टमं जिनं ॥ ॐ न्हों पंच मिष्यात्वरहिताय क्षायिकसम्यन्तन् मुनाम नार ॥ जरं ॥ ६ ॥ महानपोग्रहं चंत्रनाथं चंद्रनसाक्षतेः । लतांतचरुदीपोषेश्राये ी और्जस्त्रोडनं ॥ पूर्णास्य ॥ द्वेषेत्रः मतते समचितपदो योगीश्रम्णां प्रभुविश्वप्राणिद्यामयोर्ज्यचनः। तथा ॥ दुःगमं नाम कालश कश्यते चातिदुःपमं । पर्कालस्य प्रमाणं च कथितं जिनमर्चये ॥ ज्ञाल ॥ जलं ॥ ४ ॥ सुपमं सुपमं च प्रमाणकं । सुषमं दुःषमं कालो दुःपमं सुपमं ॐ न्ही गर्काल्प्रमाणकथिनाय ज्वा॰ ॥ जलं ॥ ५ ॥ सासाद्नं च मिथ्यात्वं मिश्रसम्यत्वन् पीताः पर्म च शुक्तकः । पड्लेक्यरहितो यत्र जलाद्यप्रविधैः शुभैः ॥ ॐ व्हाँ षड्लेक्यारहिताय

मिर्गर्थासिक्ष्यदः। भव्यानां वरमौक्षमार्गकथको नष्टाष्टकमौँ तवः श्रीचंद्रप्रभसद्रणेक निल्यः कुर्यात्

धनं धन्यपात्राय ददत्येत नित्यं। जिनं चंदनायं यहे रम्यकीति॥ ७॥ वंर नाटकं गीतशब्दं । स्ताले। सदा कोमले बाबयंत्रं विशाले ॥ जिनं चंद्रनायं गणैः पीठशोमं। वनं पुष्टितं वापि-स्यांऽऽरंभमयोद्वानीरसन् ते । जनानंद्कुवेन् तु विज्ञन् नमस्ते । सदा तोष्टुमो जिनव्साऽभीष्ट-सिंदचै। महायोगिषु प्रवर योगांबरस्वे ॥ २ ॥ यहाद् व्यंतराद् डाकिनीचोर्गर्सहा । ज्ञालाबर्तसार्ति रक्षतु दुष्टयांगात् ॥ ३ ॥ जगत्रयगरिष्ठ जन्मजरांमरणभयहरण ॥ १। करोम्यष्टकं दुरदुःखं निरोशं ॥ ५ ॥ सुनिश्वाधिका । प्रपुज्ये जिनं चंद्रनाथं महेशं शीत मालाय कमीरिद्धं ॥ ६ ॥ महाशास्त्रास्त्रं शुनंति ? सुनोयं । भन्जान्मछत्कमं कुनीत रोधं । मगल थावकः शुस्मावः । तथा क्षु उकः खां छिका आविका वा ॥ जिनं चंद्रनाथं वरं सिहद्वारं। विजे नोर्ण जिनसंद्रभा भने दःखनाशाय साध्यप्रदेशं॥ ४॥ वरं देवदेवं तिशोभासमूहं। महापाशबृंहात् ॥ विषात कालकूटा हरिदाच रोगा । जिनका जलं चंदनं साक्षतं पुष्पमक्ष्यं । प्रदीपं च धूपं फलं चार्धयुक्तं ॥ जय चंद्रभम्त्यामिन् सुरनरसेवितपद्कमल । जय गित्राम् ॥ जिनं शुद्धवंचाम्तैः साभिषेकं । स में मंगलें।। इत्याशीबोदः।

यूनापांठ |

काजंतुक्षोंभं !। ८ ॥ महामोहकोघादिविज्ञानरुदं । कृतं संगमं दुर्जनैः सिनिबद्धं ॥ गुणं ब्रह्माचारी यजेऽश्रविधुद्वमलाक्षमालं। वारांकवामान्यकरं त्रिनेत्रं ॥ कपोतपत्रप्रमयाऽऽख्यया च । रयामं कृतें-च विज्ञितिका या । विपाकीकुरु त्वं महादेवराज ॥ ९ ॥ घता ॥ किलिमलपाप्कलेकजन्मना दुध्वजदेवसेवं॥ ॐ आँ मों -हीं खाममहायक्ष अत्र आगच्छ २ संवीषट् स्वाहा। ॐ अत ॐ न्हीं रयाममहायक्षाय ॥ जलं समपैयामि ॥ १ ॥ चंदनसारैरुपगतसारैश्रांदिरगौरैयुतियश-तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निधिकरणं ॥ । मंगलगंगायुपगततोयैमीगललोकोचमशारणाय । त्यामसुयक्षं जिनपद्सेवं अष्टमजिनपं यक्षमुदेवं ॥ ॐ हैं। स्या॰ ॥ चरं ॥ चीदिरपारस्क्रिसित्सुदीपैश्रंदिग्कोटिज्नित्यदीपै: । स्या॰ ॥ ॐ ही सारै:। स्याम॰॥ ॐ =हीं स्या॰ ॥ गंधं ॥ अक्षतपुंजैरधिकवलक्षैरक्षतदिक्षु धृतवरसाक्षै: र्याम॰ ॥ ॐ न्हीं र्या॰ ॥ अक्षतं ॥ जातिजपाचंपककमलाबैजातिजरासृतहतराक्ता थै: रया॰ ॥ ॐ =हीं रया॰ ॥ पुष्पं ॥ कांचनपात्रेऽसतहरदृत्रैः कांचनलक्ष्मीमुपगतपानेः । र्या॰ । कृतदुर्भेते । श्रीचंद्रप्रमाजननामि ! विद्लयित नागगजगरुडभयं ॥ अध्ये ॥ ॥ अथ र्यामयक्षग्जा ॥ म अष्टिकम् ॥

1282

भू र्या॰ ॥ इपेपे ॥ धूपसुमोद्देरगरसमेतै ईपितकाष्टांबरलतिकांतैः । स्या॰ ॥ ॐ द्यां स्या॰ ॥

यस्यायं कियते पूजा । तस्य शांतिभेंबेत् सद्रा ॥ शांतिके पौष्टिके चैव- सर्वकार्येषु सिष्टिदा ॥ धूपं ॥ ७ ॥ गोस्तिनिकाम्नाद्यमितकलायैः सबैमुजातामृतिरुचिकाद्यैः । रया॰ ॥ ॐ =हीं रया॰ । फलं ॥ अध्यकदंबेजेलकुमुमाद्यै रष्टसमंगलदंब्यगुणौवैः । रया॰ ॥ ॐ =हीं रया॰ ॥ अध्ये ।

चंद्रोज्वलां चक्रफल्गोसिपाशां । वमीत्रश्रुलां झषपाणिहरूतां ॥ श्रीज्वालिनीं सार्धधनुःशतोचां । जिनेगतां कोणगतां पंजामि ॥ ॐ आँ कों न्हीं ज्वालामालिनि महायक्षिदेवि अत्र आगन्छ २ संबीपर स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहो ं ॐ अत्र सम सान्निहिता भव २ वष्ट् लमुक्ता ॥ श्रीःचालिनीं राचेतवज्ञसुपंजराख्यां । सीभाग्यसिक्षिजननीं सुरभीकरोतु ॥ ॐ आँ नों न्हीं ज्यात्यामालिनि महाद्वि ॥ जले गृहाण ॥ १ ॥ आलेपने सुरभिचंदनबंधुरेश्च । कारमी-स्वाहा॥ आज्ञानस्यापनसत्त्रिजीकरणं॥ कपूरचंद्रनविमिश्रित्तीर्थवारि—धारा सुवर्णकनकालुकना-। अथ ज्वालामालिनापुना ॥ शांतिधारां ॥

रंग्येपितितकम्मेरिक्कनोरिक्कनात्रपद्मेः ॥ श्राज्या॰ ॥ ३०० त्या॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ मेन्ररक्दक्य-न्बन्नम्योद्धवाद्वव्यगेषेः ॥ श्रीत्या॰ ॥-ॐ॰ उवा॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ शास्यक्षेतैर्मस्णकुकमरंजितांगै ।

शीज्ञा॰ ॥ ॐ० ज्ञा॰ ॥ घूपं ॥ ७ ॥ वुंड्रेधुकांड्शुमभूरहसत्मलीवैः ॥ संवासितकमुकनाग-ड्या॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ आमोदिताऽसिरुदिशैधननीलवर्णैः । कालागुरु १ जितसुगंधिद्शांगधूपैः ॥ 📋 लैलिलमाटलैंग । पुनामाच्यकसुगंधिलतांतमाल्यैः ॥ श्रीज्या॰ ॥ क्रै॰ ज्या॰ ॥ पुष्पं ॥ ८ ॥ केलासशैलघनलैं: कलमाक्षते । सिद्धेःपरैः कनकपात्रभूतैहिविभिः॥ श्रीज्वा॰॥ ॐ॰ उवा॰॥ चर् ॥ ५ ॥ अज्ञानसंतमसहासिनिजप्रकाशै । नींसंजनागविहतैर्घनसारदीपैः ॥ श्रीज्वा ॥ ॐ दले: मलेश्रः ॥ शीउवा॰ ॥ ॐ॰ ज्वा॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वाभिस्तुगंधकलमाक्षतपुष्पजाती—नैवे-यदीपवरधूपमलोत्तमार्घ्यः॥ श्रीज्वा॰॥ ॐ॰ ज्वा॰॥ अर्ध्यं॥ ९ श्रीतीर्थकुत्परमभक्तिमुपाश्रि-तायाः । पुष्पांजिल कमसनोरह्योतिमुक्त ॥ शीज्या॰ ॥ ॐ॰ ज्या॰ शांतिधारां ॥ पुष्पांजिलः ॥ निविध्यगुणाकिर निरुषमसुंद्रि सक्लभक्तमक्तप्रवरि । वांछितदाथिकि सेनगणनायिक जय भ्यालिनिवेशि कृपाकरि ॥ १ ॥ सदा छंदराकारमूर्ते सुवाले । नराधीराबुंदारकैभावलोले ॥ नमः नाम्हे । वर्गनेकमुन्तिभुष्युकांगे ॥ सदा शुभवणे लस्त्वेजाले । स्दा॰ ॥ ध ॥ इताने-श्रीचंत्राकंतांतानने मंडलर्थे ॥ सदा विष्यवित्रालिवासे सुवाले सुदा॰ ॥ ३ ॥ हरदानरत्नाद्यलं-थीनदानंद्रतें विलोले । मुदाऽहं भजे ज्वालिनोद्वि पान्ये ॥ २ ॥ आलिबुंतलाहिसमंकेशपारो । । जयमाला ।

सदा मंगले हरतकेलिसुलाले । मुदा॰ ॥ ८ ॥ त्रिलोकैकधीरे धराघारदेवि । कली कामदे कांले-मुदा॰॥ ६॥ सदा मंगलाचककीते त्रिशुले। सदा दान्मानायुषे 'चापजाले ॥ गतालेषसप्यिषे इति गुणमणशीले मजतु विजयराणी सोमीतेनं सुवंद्ये ॥ अध्ये ॥ तुभ्यं मया 'रिचतमचैनपूजनं च ा दर्न गृहाण कनकालुकवारि मुक्तं ॥ आराधितेऽखिळजनैजेगतां प्रशांत्ये । ध्रमधिकामफलदे नम हाष्ट्रसिझ्चे ॥ न्मूतालिविद्यी वक्से। मुद्रा नतितानेकजानि मुजंषे ॥ द्याधर्मसस्मैसित्यैविद्याले । मुद्रा॰ ॥ ५॥ अक्ष्मजाले। मुद्रां ॥ कलाकौमुदीकौमुदि मच्छवाणे । जुताखेटनाकीनराधीश्राशोणे । नीतिनिःशेषलोले । विजितिष्यिविनाशै शुष्ट्रसम्यक्तवासे ॥ जगाति जनसुवंद्ये सिष्ट्बुद्धेकदेवि सद्ाऽनेकरूपं कृते प्रोहपादे । सद्राऽऽनंदरूपे ्चिदानंद्वोधे ॥ महाशस्त्रशास्त्रादिशियाविशाले काकारदेवि ॥ जयाऽऽरावशब्दं कृते जीवपाले । मुदा॰ ॥ ९ ॥ बता ॥ इत्याशीवोदः॥ इति चंद्रषष्टाविधानम्॥

|                                          |                                                   | बलिपदार्थ मह्दन<br>ठेनण्याच्या पा-                   | white are                                                                                                                                                                                                                | ~ ~ ~ ~ ·                                                         |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| पदार्थ ॥                                 | गहेलेप्रमाणें, ॥                                  | बिछपदार्थांचाँ नात्रे.                               | वित्रस्त्राम् यास डांडेटाच्चा घुमन्या व तीळ<br>स्वरास<br>स्वरास<br>स्वरास<br>स्विद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास<br>साविद्रास | गुगाच चूण व फुल<br>तादळाचे बडे व मुगाचे<br>चूर्ण<br>गूळ व कानवलें |
| सर्वे वास्तुदेवांचे सामान्यबल्पिदार्थे ॥ | यबालिपदार्थ खालीं कोष्टकांत क्रमाने लिहिलेप्रमाणे | बास्तूची नाषे.                                       |                                                                                                                                                                                                                          | १७ इद्धानास<br>१८ हद्धानास<br>१८ हद्धान                           |
| त्देवांचे सा<br>कि                       | ं खालीं कोष्टब                                    | बलिपदार्थ मह्तन<br>ठेवण्यार्च्या पा<br>ब्राची मह्याँ | so the so the so                                                                                                                                                                                                         | o pr or pr                                                        |
| ~                                        | ॥ विशेषबाहिपद्रार्थ                               | यलिपदार्थाचीं नार्चे.                                | भाताच्या लाखा, तूप,<br>साखर व क्षीरान<br>कोष्ठ : व कुले<br>दूर, तूप व तगर<br>तिट्टाचे चूर्ग व वर्णाच्या<br>घुगन्या<br>तिट्टाचे तेल तिटाचे पेड                                                                            | त्यत्योवं पाठ<br>तादत्राचे पायस<br>त्य न श्रोरान<br>मानाछे १ फ्ड  |
| तांद्याचे बडे,                           | ,                                                 | ब.स्त्र्यो नावे.                                     | १ इसास<br>१ उड़ास<br>४ यमास<br>१ वन्त्रास<br>९ वन्त्रास                                                                                                                                                                  | ्र पत्तवात<br>८ कुंपान<br>१० इंगानान<br>१० आपान                   |

| -        | ` `            |                           | बल्पिदाधं मह्तन |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                     | ब्बिषदाथं मह्तन |
|----------|----------------|---------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------------|
|          | गस्त्र्नी नावे | बिछपदार्थांचीं नांबें.    | ठेनण्याच्या पा- | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नास्तूचा नावे. | ब्हिपदार्थाची नावे. | ठेवण्याच्या पा- |
|          | `              |                           | त्राची संस्या.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •                   | त्रीची संस्पा.  |
| 36       | नद्रा जास      | ग्रुळ, तांदळाचे पीठ ब     |                 | व व में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मुपदेवास       | डिंदाच्या धुंगन्या  | ~               |
|          |                | ् भयोठी ः                 | •               | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | दीवारिकास      | तांदळाचे पीठ        | ~               |
| 30       | आप यास         | गूळ, तादळाचे पीठ,         | *               | अ द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सुग्रीवास      | मोदक                |                 |
| ,        |                | पादरें समळ, शंख व         | 1 s.            | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पुष्पदतास ,    | तुष्प व पाणीं       | - N             |
|          |                | अशेळी -                   | 0.0             | ३७ म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | असुरास         | तांबडां भात         | (A)             |
| ~~       | आपवस्तास       | , 46                      | *               | 3< 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | शापास -        | तीळ व अश्रता        | ` &             |
| ~        | गजेन्यास       | - Mil                     | · ~ ·           | 3.9 (17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रागास          |                     | · ·             |
| 600      | जर्गतास        | ताज रोणी                  | ,               | व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नागास र        | सांबर दम भा लाहा    | · •             |
| 200      | भास्करास       | गुरु व कुत्पुष्प          | á               | 8 %<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | मुख्यास        |                     |                 |
| 30       | सन्यकारा       | ताने लोजी                 | , ex.           | र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मह्यार्टीस     | गासमाम              | <u> </u>        |
| 414      | भूप यास        | ताजा लेण्याचा गोळा        | ٠٩٨             | 23 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | म्गदेवास       | गताने कामनह         |                 |
| 9        | अगरिक्षात      | हदर्याचे य उड़िदा चे च्रा | مل              | स्त्र स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आदितीस         | Higgs               | י<br>י          |
| X        | युक्त याम      | बरणाच्चा द्याच्या व द्य   | ساد             | & G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | डांदेतोस       | तिलाचे कानवले       | Y 0             |
| 0/       |                | सुठ, जिस् व निष्ठ         | •               | \$ 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | विचारीस ।      | मीउ घालन केलका पान  | <b>1</b>        |
| 0        | गश्रमास        | 133                       | ri/             | ر<br>اور<br>اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रनमस         | तीक व तांहकाचे गीर  | م م             |
| 444      | गंध्रभाम       | क्रीर व चंदन याचा गघ      | •               | で<br>と<br>と<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>に<br>の<br>に<br>の<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に<br>に | पांपराक्षसी    |                     | • 0             |
| P. B. A. | रंगराजात       | सारात्र                   | r               | 40 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाकाम          | 7 1 1 1 1 1 1       |                 |

|   | A LEE                                              | Test.              | .डाह्यस<br>निकार         | कुवेर.<br>सुवर्णविष | हुगदेत्:<br>काथत्व                | क्रीडीख<br>रागिक                          | क्रिडीह<br>र्गिक्रक् | 192/04/                |
|---|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|
|   | संभी रहे में                                       | NEW YORK           |                          |                     | ्रक्शिए<br>सन्दर्भिय<br>सन्दर्भिय | .तीड्रीस<br>निध्निक                       | 300,60               | 11.05                  |
|   | रोगः शोभः अतुरः<br>सनिद्वर्णाधवत्वर्गे हृत्यावर्णः | भारतम्             | THE PART                 | ,हिसी<br>मिष्ट्रहरू | yot look                          | 15: / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | भित्स                | भारकर्                 |
|   | अह्युज्य                                           | क्रिकार<br>क्रिकार | भि-भः<br>पुनर्गतिर्थ     | ***                 |                                   | भू धरः<br>कृष्णिवृ                        | 智事                   | iç.<br>Agolak          |
|   | वर्णाः                                             | व्रुपः<br>सुनर्भ न | विद्रश्न्वाः<br>रक्तवर्ग | dred to             | Jes eu                            | अति.                                      | सत्मक:<br>श्यामवर्ण: | सत्यक्<br>साम्बर्धः    |
|   | ध्यार ।                                            | . पुप्पूर<br>धतवा  | New York                 | विवश्वान<br>रक्तवणः | आर्थ                              | Fly Very                                  | स्य-<br>प्रयादाणे    | भूषः.<br>अव्यक्तिः     |
| 4 | युर्माव:<br>चेड्रवर्णः                             | No. of Parties     | भूगेराज<br>भीसवर्णः      | गंधर्वः<br>पद्मवर्ण | यमः<br>कृष्णवर्णः                 | एक्षसः<br>द्वर्णः                         | 2.5                  | अंतरीयाः<br>क्रंदन जे: |
| 2 |                                                    | मृषः<br>मेषवर्णः   | भृंगराज्य                | गंधर्वः।            | यमः                               | राक्षसः                                   |                      |                        |

ॐ प्रमद्रह्मणे नमों नमः । स्वास्ति २ । जीव २ । नंद २ । वर्षस्व २ । विजयस्व २ । अनु-॥ अथ वास्तुविधानं ॥

प्रोद्वटं दमटिअ मिछाधिष्ठाहीदिष्टिम्मुख इह लतांताजाछि प्रोत्क्षिपामि॥ ॐ चंहाँ वाद्यमुद्यो-

पयामि स्वाहा । वाद्यमुद्वापणं ॥ १ ॥

गंचिविघरत्नरमणीयपैचाळेकारोपितशातकुंभमयरतंभसंभृते । सततशैत्यमांद्यसौरभसंसक्तमंद्रानिछां-

द्गिलितपताकापंक्तिविल्यिते । सुवर्णिशस्वरिवन्यस्तमाणिक्यमगूस्वमालांबरिविरिचितश्रीबिमानिवरा-

जमाने । चतुरिंधु गोपुरद्वारतोरणोसयपार्श्वप्रदेशात्रीनिहितमणिमयसंगलकलशे । विविधाविमलं

यग्विरचित्रवितानविलेषितमुक्तादामाद्यलंकृते । मुक्तिवधूरवयंवरश्रीविवाहविभवानिवासभासुरे । समु-

ज्यितममस्तसपर्यायद्वयसंबोहरामान्यितायपुळतरलाछितचैत्यायतने । जिनेद्रकल्याणाभ्युद्यमहामहो-

तावामिगमेगु । वाम्तुमंडपाभ्यंतरेषु पुष्पांजिलिः॥

ॐ जलस्थलशिलाबालुकापर्यंतरभूभिशोधन्पुरःसरपरिपूरितशुद्धवालुकेष्टकोमलमुरह्माधिष्ठिताधिष्ठाने।

॥ ज्याम् ॥

शाधि २ । पुनीहि २ । पुष्याहं २ । मांगल्यं २ । पुष्पांजित्धः ॥ वंटाठंकारवीणाकाणितमुरज-धांथांकियाकाहलाचिक्षीकारोदारमेरीपटहदलदलंकारसंभूतघोपैः । आकरयाऽशेपकाष्ठातटमववाटितं-

श्रीक्षेत्रपालं कुतं । संतर्प्योऽऽशु कुशान् दिशासु नवसु ब्रह्मादिकासु कमात् ॥ गंघाद्रोहारिता-ग्रीमोक्षरुङ्मीश्वाणेंड्पादौ 'श्रीमोक्षरुङ्मीशपुरः समचे ॥ १ ॥ वातांव्यिसुघाशनैश्र भुजगान् लितालिकालितान् रतिनप्रमाणान्विता । विन्यस्याऽक्षयसंपदे बहुफलैः श्रीवास्तुभूमि यजे ॥ २ ॥ ्वेनद्वायुकुमारादिग्रयोगेण भूमिसंस्कारः ॥ श्रीमोक्षत्र्यमीशजिनेंह्षिंबं श्रीमोक्षत्र्यमीशवचोविलासं। = अथ प्राक्रमः =

### ॥ गचम् ॥

विदिग्गताए तिक्पालके श्वामतराला विपद्न निप्जघन्या दिन्त् विश्तिद्वाप्ल क्षितपैशा चिकपदे वति-मानानां,। स्वस्वद्राक्षिणैकैकांतपद्मोगिनां । ज्यांतांतरे पर्जन्यादिपावकपूषनैऋनद्रौवारिकपव्ननः डितमंडुकपदस्य मध्यमभागे स्थितब्राणस्तद्मिम्मुखद्वमागाः । पूर्वादिदिग्गतत्रित्रिमाग्मा-नेशतिप्ट्भिशत्ममाणाष्टकमालाशिलाप्ट्कसूत्रमाधिचत्ष्यगाद्विशिष्टलक्षणोपलक्षितचतुःषष्टिकोष्टमं-ॐ सर्वाभ्युद्यनिश्रेयसदुस्तरिनिभिथतसुख्साघकतया रत्नत्रयसङ्भेप्रतिपाद्कसवेज्ञवीतरागपरमाहे-परमेर्थरस्थापनान्यांसनिबंधनचेत्यचेत्यांह्यसंरक्षणस्योत्र्यापनोद्नानिकाायिकानां। संभावितसर्वमा-ननायभाज्याधपवास्तुदेवपूजाधिकरणभूतस्य । समुचिताहेशविरचित एकचतुद्रोद्शविंशितरम् गिनां 'बतुर्णामार्यादिद्वानां | मानुपंपदाभेयादिकाणचतुष्टया्घांधिसमास्थातिसाविदाखष्टदेवानां । पूर्वा-

नागाभिषानदेवानां। अभेयादिचतुःकोणबहिरवस्थितानां । वित्वारीप्रमृत्यपद्चतुदंवानां । बहाणो

यांगुगापनवेतरभुजेंद्रद्यद्क्षिणोत्तरभरणकुंबाद्मैम्बिशायिनां । ममोदिनीतवार्तुसहभिरितसर्ववार्त्तुदे-्दक्षिणमवलाकं यथा. महेशाँ सर्वेषां । आयेशिरोबह्यकायविवस्वद्भुघरदक्षिणोत्तरपाश्चीमेत्रमोहनसर्वि-

वानां । जलग्वाक्षतपुष्पदीपभूपान्वितेन प्पव्यंजनमोद्कस्वस्वस्वस्यमामान्यबाळिना । ज्लघारात्यव-क्ष्यसाणिवशेषत्रिस्। पुनेजेलियारावसानेन स्वस्वमंत्राभिमंत्रितेन समलेकृतकन्यास्योगगणिकान्यत-

मोंकृतेन सुप्रसादमापाद्यतुकामाः । रनानानुस्नानसितधौतांतरीयोत्तरीयपरिवासभूषानुलेपनमात्यप्रा-

सादनकलिताः। कृतसकलीकरणाकियाः । तत्प्रतींद्राः सत्परिचारकाः। एते वयं देवाद्यहंसुहदादि-

स्वग्हादिसुखाविविधि छितेषु । विधीयमानेष्वष्टकर्माण देवितोपद्वे वा भवद्रावितसविविद्योपशमतासु

मुक्तमवैवास्तुदेयानां प्रत्येकपूजाकमं यथाकमस्पकमामहे । पुनः पुष्पांजालिः ॥ अथाऽहेद्शिघातिमा-प्रतिष्ठाविधाननिविद्यसमाप्तसिद्धचे । ततेंऽकुराचीदिवसाच पूर्वे दिने क्षपायां विद्धीत नांदीं ॥ १ ॥

स्तुत्वा च सिङान् सकलीविधानं छत्वेकतानो विजनप्रदेशे॥ ३॥ छत्वा समासाज्जिनराज-

प्जां शुतं समाराध्य तथा मुनींद्रान् । गुरोरनुकां शिरसा यहीत्वा दत्वा नियोगं परिचा-

रिकाणां ॥ ४॥ प्रत्यप्रधौतोत्तमशुभवासः कृत्वांतरीयं च त्योत्तरीयं । हैमोपबीतांगदहारमु-

सामान्यविशेषकल्पां ॥ र ॥ नत्वा समाचम्य समेत्य धाम कृत्वा तद्यिषिषश्योषनं च ॥

तत्राऽपि पुर्व विद्धीत वास्तु दिवौकसां भेकपदे स्थितानां । ततः परे वा विधिवत्सपयी क्रमेण

। किरीटकर्णाभरणेविभूपितः ॥ ५ ॥ तहेवपूजासमये समुक्तमंत्रात्परं वाक्यमभाष्यमाणः । चतुः-रीचारविधिज्युक्तः समाहितात्मा यजनप्रवीणः ॥ ६ ॥ इंद्रः प्रतीद्रेण समे विघाय पदं कियाथे

वेबः॥ ८॥ ब्रह्माणमिदाधिवसादिनाथानायोदिदेवांश्व स्विद्पूर्वान् । पजेन्यपौरस्त्याद्वेत्रौकसोऽपि " स्वमंडपादौ । पदेऽत्र द्यात् प्ददेवतानां बाले सुयोगागणिकादिनित्यं ॥ ७ ॥ बलिश्चं सामा-न्यविशेषमेदात् सुरादित्यो दिविधः पदेशां । एकस्तु संवयंजनपूषमत्तः । शेषस्त तत्त्रंश्रागिष्ट-विचारिकाचाश्र यजे कमेण ॥ ९ ॥ तदा तु पूजां सकलामराणामुचारयन्मानस एव मत्र । तत्र

प्रयुक्तं बचनं च यद्यो तन्मंत्रतः प्राक् पठनीयमेव ॥ १०-॥ इति प्रारंभनिक्पणं। ॥ अथ अहैत्युजा ॥

# ॐ नहीं अहेत्परमेष्टिन् अन अनतरानतर मंत्रौषट् स्वाहा। ॐ० अन तिष्ठ र ठंठ स्वाहा। ॐ० वेद्धामि सलिलमल्यजङ्मुभैः संपूर्णपाणिपात्रेण । आह्वानस्य करणं स्थितिकरणं सिक्षिधीकरणं ॥ मम सिनिहितो भव २ वपट् स्वाहा ॥-आहानस्थापनसिन्धांकरणे ॥

지지

पात्रपद्मा ॥ ॐंहीं अहेत्यरमेष्टिने जिले निर्वपामि स्वाहा ॥ १ ॥ काश्मीरकालागरुष्करेंद्रुज्या-गंगादिनीर्थहर्वदिच्यतोथेगमियपुष्योज्यत्वत्रकुंभपूणैः । शातांशुशांतैभेवतापहारेः संपूज्यामो जिन-= STEAN =

िलबाह्नः । सीरम्यबाह्नमंघरेः सदुष्णैः संपूर्णा ॐ न्हाँ अरु ॥ चर्षे ॥ ५ ॥ कर्षुरघूलोक्जनगर्भसिष् रभ्याक्तवतिज्विष्ठितप्रदीपैः । सदुज्वलेधूततमःसमूहेः संपू॰ ॥ ॐ न्हां अ० ॥ दीपं ॥ ६ ॥ कक्ते-लजातीफलपत्रकादिगंधोत्वणद्रव्यकृतोद्घधूपैः। अंगारसंगप्रभवप्रधूपैः संपूर ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ जंबीरजंब्कदलीकपित्थनारंगधात्रीसहकारपूर्वैः । फलोत्करैः पुण्यफलोपमानैः संपू ॥ ॐ न्हीं अ॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ वार्गधपूर्वेनंश्वस्तुजातैः सिद्धार्थदूर्वादिस्मंगलैश्च । पवित्रपात्रे । रिचतं महाध्ये निवतियामः पुरतो जिनस्य ॥ अध्ये ॥ ९ ॥ ( यांति करोतु सततं यतिनां करोत् सततं कृतशांतिधारा ॥ शांतिधारां ॥ १० ॥ ) देत्रइंदमणिमौल्सिमितांवेदेवाधिदेवपर-मिश्रितात्युत्तमग्थतारः । ता्पापनांदेः सुरमीकृताद्येः संपू॰॥ ॐ -हीं अ॰॥ गंधं ॥ र ॥ अ॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ आघाणनगीणनकारिभारिमारिभारिभारापितसबेळोकैः । सत्पुरपमाल्यैः श्रितपु-गणस्य । शांति करोत् सततं जिनभाक्तिकानां ॥ शांति करोत् सततं जनपस्य दातुः ॥ शांति मेथरकीरिभाजः । पुष्पायुधप्रमथनस्य जिनेश्वरस्य पुष्पांजलिविरिचतोऽस्तिविने यशांत्यै ॥ पुष्पां-ष्पिलेड्मिः संपू॰॥ ॐ न्हीं अ॰॥ पुष्पं॥ ८॥ मुभक्यसंज्यंजनसोपदंशैः शेपार्थतालस्थितशा-शालीयशुभाक्षतमंजुधुनौराविष्कृताराधनपुण्यधुनैः। पाथेयभूतैः सुद्दशां सुमार्गे संप्• ॥ ॐं -हीं जिरि: ॥ इति जिनाचेनम् ॥ त्यस्ुणम्यी गिरमाह्यामि ॥ ॐ न्हीं श्री क्षीं ऐ अही हसीं न्हीं न्हाः सर्वशास्त्राम् । व वद वद वि वाग्वादिनि अत्र अवतरावतर संबौपट् खाहा । ॐ न्हीं श्री क्षीं हें अहें हसीं न्हीं न्हाः सर्वशास्त्र-प्रकाशिमि बद् बद् बार गांदिमि अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ० अत्र मम, सिन्निहिता भव २ वषट्। स्पाद्रीद्कल्पत्रमूलविराजमानां रत्नत्रयांगुज्सगेवरराजहंसीं। अंगप्रकीणंकचतुर्देशपूर्वकाया माई-स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनसन्निधीकरणं

= अधिकम् =

तितावैजेलीवैश्व सतीयिनि पवित्रितः। श्रीमजीनेश्वरीं वाणीं यायजे ज्ञानसंपदे।। ॐ न्हीं स्यदीपैद्रिगुणितातपैः । श्रीम॰ ॥ ॐ -हीं श॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ दशांगैद्दादिशांगीयां धूपैस्तुष्टादे-शब्दब्रह्मणे ॥ जलं निर्वेपामि स्वाहा ॥ १ ॥ सौगंधिबंधुरैः सर्वानंदनैहीरचंदनैः । श्रीम० ॥ ॐ हीं श॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ अक्षण्णैः क्षीरवाराशिवलक्षैः करूमाक्षतैः । श्रीस॰ ॥ ॐ हों श॰ ॥ शामिपे: । श्रीम॰ ॥ ॐ ही श्र ॥ १ ॥ १ ॥ विनमेः स्तवकेश्वंचर्त्राङादिफलेरलं। श्रीम॰ ॥ क्षीराजेश्रक्षेतिंज्यैवाष्ट्रपमुद्रहमानकैः । श्रीम॰ ॥ ॐ चीं श्॰ ॥ चिंह ॥ ५ ॥ देदित्यमानैमीणि-मक्षतं ॥ ३ ॥ उत्फुहेमिद्यिकामात्ये रतुलै रिलमंकृतैः । श्रीम॰ ॥ ७० वहीं रा॰ ॥ पुष्पं ॥ ४

3º न्हा श॰ ॥ फल ॥ ८ ॥ गंथाळ्योदकधारया हदयहद्रंथिवशुक्राक्षते । रोचिष्णुप्रसर्वेनिचत्रमु-। रिभरकारस्कुरंद्दीपकेः गीवाणस्प्रहणीयधूमविळराद्भीः सुवासत्कळ-स्तोभैः स्वस्तिकपूर्वकेः सुरुचिरं भुत्ये व्वेऽर्ध्य विमो ॥ अर्ध्य ॥ ९ ॥ इत्यसीभिः समाराध्य' यूजाइन्यं श्रुतं वरं । भवसंताप्रवि-च्छेदा शांतिघारा विघीयते ॥ शांतिघारां ॥ १० ॥ द्वाद्शांगांगिनीं भास्वद्रत्नत्रयविभुषणां । सर्वे-्ये येऽनगरा ऋगयो यतींद्रा सुनीश्वरा भन्यभेवािक्यतीताः । तेषां वतीशां पद्पंकजािन संपूजयामो गुणशीलिसिस्चै ॥ ॐ हीं सम्यग्द्रशैनज्ञानचारित्रपवित्रतरगात्रचतुरशीतिलक्षणगुणगणघरचरणा अत्र अत्रतावतरत संबीपट् स्वाहा। ॐ॰ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॐ॰ अत्र मम सन्नि-युनातु नः रोष्भलोललोममधुबतश्रीणहतातुपंगा । नादेयगंगायमुनाजितैपा मुनींइपादाचीनवारि-| आग ॥ ॐ न्हीं ग्रंबीचार्ये के जिवंपामि स्वाहा ॥ १ ॥ मितोपमिश्रीकृतिविश्वगंधपरिस्फुरबू-| ननवारातृतः । तपोधनादेशपदानुलेपो यशो मदीयं विशद्किरोतु ॥ ॐ -हीं पु॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ भापात्मकां खच्छजैनीं वाणी मुपारमहे ॥ युष्पांजितः ॥ ११ ॥ इति श्रुताचेनम् ॥ । अथ गणधर्पजा ॥ हिना भवत २ वषद् स्वाहा ॥ आहानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ । अष्टकम् ।

| शशिष्रमाबीजसमानरोचिविनेयपुण्यांकुरजालकांतिः । क्षुष्यादिदुःखक्षतये मुनींद्रपादाबतस्तंडुलराशि-ॐ -हीं पू॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ हस्तद्वये संकरनीरमूर्धि गंधच्छळाबजांतनभाँऽतराणि । मुनक्षिरश्रीचर-णाचितानि स्वयं फळानीष्टफळाय संतु ॥ ॐ -हीं पू॰ ॥ फळे ॥ ८ ॥ गुणगणमणिसिधून् भव्य-स्गर्जनो ्योगिवराष्ट्र्येदीपः करोति तितस्तमहापहारः ॥ ॐ =हीं पूर् ॥ दीपं ॥ ६ ॥ मदन्मय-करोतु ग्रोंगींड्रपदावतीणों मनःसमाधि सुमनःसमूहः॥ ॐ ऱ्हीं पू०॥ धुष्पं॥ ४ ॥ सितांबुवा-हाहितमक्ष्यभूषं निभमे यद् योगिपदाचितं नः। करोति तृप्तिं परिणामंसद्य सुगंधशालीमिय बंधु-तम्ते कार्तित्रेमुनींहैं:॥ जिनवर तर्व पादोपांततः पात्यामो जिनसमयविधत्तान् वितितान् शांति-लोकैकबंधून् । प्रकटितजिनमार्गीन् तथ्यनित्यात्मवगान् ॥ परिचितंनिजतत्वान् पादके शेषद्तान् । समरत्तिनचंद्रानध्यामो सुनींद्रान् ॥ अध्यं ॥ ९॥ ज्वलितंसकलेलोकालोक्लोकत्रयश्री-कलितलिले धारों॥ शांतिधारों॥ १०॥ देवासुरेंद्रमतुजेंद्रफणीक्षराणां,। रत्नोज्बेलन्मकुटकुंडलघृष्टपार्थे,॥ सिसं-न्वभ्रमभूमिगोहस्तमालनीलः सुरमिः करोतु । विभास्वद्गारविरूढयश्रीगणश्रराराधनधूपधूमः ॥ बुद्धचा॥ ॐ -हीं पूर्वाचारें भ्यः॥ चर् ॥ ५॥ मधुन्नतालेबितकोटिभागप्रत्युज्वलच्चपककुड्मलश्रीः। दुयक्षलचरस्तवनीय वंदे। पुष्पांजिलिप्रकरपाद्युगं मुनीश ॥ पुष्पांजिलिः ॥ ११ ॥ इति गणधराचीनं ॥ | रस्तु ॥ ॐ -हीं प् ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ प्रगल्भगंघाहतषट्पदालिविनांकृताशागर्जगंघभाजः

EXI O

| | प्रयज्ञामि राकं॥ ॐ आँ को न्हीं सुवर्णवर्ण सर्वेल॰ हे इंद्र आगन्छ र संवीषट्। स्वस्थाने

अमचे स्वाहा । अभिपंरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अमे इदमध्ये पाद्यमित्यादि॥ (अमीस दूभ, त्य व तगर.) रे छायासमेतं महिषाधिरूढं दंडायुधं दंडितवैरिवर्गं । वैवस्वतं विमहरं तिलानैः सिंवानयुन्हेः ! परितर्पयामि ॥ ॐ आँ मों व्हीं कृष्णवर्णे सर्वेल॰ हे यम

आगन्छ २ रांचीपट् । स्वस्थान विष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन् ॥

क्तोष्ठ व फुले.) र ज्वात्यक्तापात्मकशाक्तिहरतो बस्ताधिरूढः सुपरिष्कुतांगः । स्वाहामहिष्या समममिदेवः प्रीणातु दुग्धैरतगरैस्तथाज्यैः ॥ ॐ आँ क्रों व्हीं रक्तवणै सर्वेल॰ हे अझे

आगच्छ र संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ रे ठठ स्वाहा ि आह्वानस्थापन

ा बालमलः

इंदाय स्वाहा । इंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्र इंद्रमध्ये पादा मित्यादि ॥ (इंद्रास

ा। बालमंत्रः॥

तिष्ठ २ ठठ स्वाहा॥. आह्वानस्थापनं

Gally 1

यमाप स्वाहा । यमपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे यम इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (यमास निळाचं चूर्ण व वर्णाच्या दुग-या, ) ४ नैक्रेत्यधीयो निक्रतिः सुक्कक्ष सृक्षांगवाहं

॥ बल्सिनंतः ॥

दिपदं सुरक्षः । आरूढवानुकृतमुहरास्तः पिण्याकमायच्छतु तैलमिश्रं ॥ ॐ आँ मों चीं नील-वर्ण सर्वेछ॰ वैक्री आगन्छ २ संबौषट् । स्वस्थाने तिष्ठं २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापने ॥

र्गितिलोंकसंकामकीतिः । सुरचिरवरुणानीप्राणनाथः सुयुक्तो वरुण इह समेत्य ठातु दुग्घान-नैऋत्यास तिळाचे तेल व तिळाचे पेंड. ) ५ करघृतकाणिपाशो मंडनोबोतितांशः करिमकरस-नैऋताय, स्वाहा । नैऋतपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे नैऋत इंदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ तिष्ठ २ घान्यं ॥ ॐ आँ मों न्हीं सुवर्णवर्ण सर्वेल॰ हे व्हण आगन्छ र संबौषट् । स्वस्थाने ॥ बल्जिमंत्रः ॥

# = ब्राल्यांबा

ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

इद्मध्ये पाद्यामित्यादि ॥ ( बरणास धणे. व क्षीराम. ) ६ ऊर्वीरहामायुषरान्तिहस्तमश्राधिरूढं परिमंडितांगं । सङ्गायुवे-मिखद्तहार्थे पिटेनिशायाः पवनं यजामि॥ ॐ आँ कों =हीं सुवर्णवर्ण सर्वेल• हे पवन बरुणाय स्वाहा । बरुणपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे बरुण

आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । आह्वानस्थापनं

मित्यादि ्रं इत्यादि ॥ हे ,पवन इंदमध्ये

प जापाँठ

त्तपष्पकाभयाना।धरूढरफ्रिंरताप्रशक्त ॐ ऑ को की सिवणंबण यवज यक्षराजं दत् मया पव्नास हळदीचे वनाय स्वाहा,। मागच्छ

निशु इदमध्ये पांद्यमित्यादि । इत्यादि ॥ हं कुबर 99 99 8 बालमञः ग्यात्रामिदं ससिपिः विस्थाने तिष्ट र स्वाहा क्वरपारजनाय स्तः प्रथमाधिनाथा

पाद्यामत्यााद ठठ खाहा ॥ आह्वान्स प्रोदेशमवंतमायं इंशानपारजनाय स्वाहा इत्यादि सत्पारकामादकप्पकाादभक्ष्यः प्रहृष्ट ह आय आगच्छ. र स्वाषट् स्वाहा

आयोय साहा । आर्थपरिजनाय साहा । इत्यादि ॥ हे आर्थ इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ सामीप्यसंवीतमुजिष्यवगों देवो समाषाद्यतिलैवियस्वान् ॥ ॐ आँ को व्हीं रक्तवणे सबेल॰ हे (आयांस कानवले व फल.) १० जहाापसन्यं पद्मावसानो वसासमानो मक्टादिमाभि: विवस्तन् आगच्छ र संबौषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापनं॥

= मिलिसंबः

११ शतुरासिभिन्वारणक्षमो मित्रस्क्षणविधान-विवस्ति साहा । विवस्तिपरिजनाय साहा । इत्यादि ॥ हे विवस्त् इद्मध्ये पाद्यमित्यादि ॥ क्षिणः। प्रत्यगीश इंष्ट मित्रानिजेरः खीकरोतु दधिद्वविकामाप ॥ ॐ आँ को न्हीं सुवर्णवर्ण तर्वेलक्ष॰ हे मित्र आगच्छ र संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ विवस्तान् यास उडदाच्या घुग-या व तीळ. )

मंडनमंडितांगं महामहस्कं मह्यामि दुग्धैः ॥ ॐ आँ कों न्हीं कृष्णवणै सर्वेल हे भूधर मेत्राय स्वाहा । मित्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मित्र इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( मित्रास दही, हाराळी व कानवले. ) १२ प्रजापतेः सन्यष्ठधासिभागे महीमवंतं महिमानमामं ॥ महीधरं अगिच्छ र संबौपट्। स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं॥ बलिसंत्रः।

### ॥ बाल्यांत्रः।

, मुघरास दूध, ) १३ सर्विष्ठदेवांय सविक्रमाय तत्त्रनपात्पक्षमुपाश्रिताय, । वनामरानीकपुरःसराय रवामि पुंजीकृतधान्यलाजं ॥ ॐ आँ कों कीं नीलवर्ण सर्वेलः हे सर्विष्ठ आगच्छ र संबीषद् इत्यादि ॥ हे भूघर इदमध्ये ॥ पाद्यमित्यादि । वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन भूधराय स्वाहा । भूघरपरिजनाय स्वाहा ।

# । बिलिमंहाः ॥

(सर्विदास घणे व भाताच्या लाह्या, ) १४ वैश्वानरा दिक् सम्प्रपाश्रिताय साविद्वेवाय सर्विक-माय । कपूरकाश्मीरत्वेवनकोष्टिकपस्कृतं पुण्यजले द्दामि ॥ ॐ आँ क्रें च्हीं धूम्रवर्ण सर्वेत्त॰ हें गर्वियाय स्वाहा । सविंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे सविंद् इद्मध्ये पाद्यामित्यादि ॥ मियित्र आगन्छ र संत्रीपट्। स्नस्थाने तिष्ठ, १ ठठ स्वाहा ॥ आह्यानस्थापन्॥

(साधिदाता कापर, काश्मीर, टबंन व कोष्ठ या सुनंबद्द्यांनी मिश्र केछेठे पाणी.) १५ साधिक्षय स्वाहा। साधिक्परिजनाय स्वाहा। इत्यादि॥ हे साविक् इक्मर्घ्य पाद्यसित्यादि॥ युण्यज्ञनस्य पक्षं। प्रत्यह्न्जालं विनिपातयंतं सुक्तः चूणैः प्रयजे

॥ बलियंत्रः ॥

सपुरपै: ॥ ॐ आँ कों हीं अरुणवर्ण सर्वलं हे इंद्र आगच्छ र संबीषट्। स्वरथाने तिष्ठ र नम्।य स्वाहा । मन्नपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( स्त्रास गूळ 8/व कानवरे.) १८ रह्मजयास्यं परिमितरोद्युदानिकायं वनमुरमुख्यं । माहतिविन्नं गुडपरिषिष्टेः इंद्राय स्वाहा । इंद्रपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्र इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( इंद्रास मुगाचे चूणे व फुलें. ) १६ इंद्रराज गततंद्र निजितारातिवर्ग निजवर्गपोपक । आश्ररादिप्रतिपक्ष-सदा पालयंतं । यजे रह मधुद्रवन्यामरें गुडापूपवर्गेष्पप्कारयुक्तैः ॥ ॐ आँ को न्हीं प्रवालवर्ण मिशिताऽऽदेहि पूप्युतमुह्नचूर्णकं ॥ ॐ आँ को न्हीं खेतवर्ण सर्वेल॰ हे इंष्राज आगच्छ २ इंद्रगजाय स्वाहा । इंद्रगजपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे इंद्रगज इद्भध्ये पान्यमित्यादि ॥ इंदराजास तांदळाचे वडे व मुगाचं चूणे. ) १७ समीराश्यम्भी समुद्धासमानं निजं देशभागं सिर्वल॰ हे रह आगच्छ २ संबीपट् । खस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥ । बालमञः । संबोपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन् । ॥ बालिमंत्रः ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन ॥

पेष्टकवर्गीरह महयामि॥ ॐ आँ क्रों ही पीतवर्ण सर्वेल॰ हे रहराज आग्च्छ २ संवीषट्।

वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आद्वानस्थ

र्भावाठ

स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा जनेषु यश्च । आपः स देवो गुडपिष्टयुक्तं सकैरवं र्शंत्वसुपैत सैव । रह्राजास गुळ, तांद्ळाचे पीठ व अंबोळी. हद्राजाय स्वाहा । रद्राजपरिजनाय, स्वाहा त्तर्वल हे आप आंगच्छ र संबीष्ट्।

२० धमांतुरकाननुमोद्मान् पापानुः वण सबैल हे आपवत्त आंग्ट र संबौषट्। स्वर्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाह्यं। आह्वानस्थापन शक्तानप्तारयंतं। महेश्वरायुक्तिमिहाऽऽपवत्तं संपूज्येऽहं बलिना तथैव ॥ ॐ आँ भों ही आपाय स्वाहा । आपपिरजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आप गूळ, तांदळाचे पीठ, पांढरें कमळ, यांच आंचोळी. ॥ बल्जिमंत्रः

आपवत्सपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे आपवत्स इद्भृष्ये पाचािम गंहरे कमळ, शंख व आंबोळी. त्यादि ॥ ( आपवत्तात गुळ, तांदळाचे पीठ, रापन्ताय स्वाहा

पजंन्यानिमाद्तुल्य्—नादेह दूरीकृतवैरिलोक । स्वतर्जनीचालनतर्जितात्म वाचाटभूत्याज्यमुपैहि

माइ।। ॐ आँ मों नहीं जलवर्ण सर्वल॰ हे पर्जन्य आगुन्छ र संबीषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापन ॥

हरिदिक्षिणस्यो गणहातु पूरं नयनीतमेतत्। ॐ आँ कों न्हीं कुष्णवर्ण सर्वेल॰ हे जयंत पर्जन्यास तूप. ) २२ जयं तनोति यतिरोधरोधात खयं तनोति स्वजानानुष्ट्नेः । योऽसौ जयंतो पजेन्याय स्वाहा । पर्जन्यपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पर्जन्य इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ आगच्छ र संबौषट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्बाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥ - नारित्रकाः -नारित्रकाः -

जयंतास ताजी लोगी, ) २३ संकंदनापुष्टचुपदेशितारं तापप्रकाशं प्रतिभासमानं । तमोपहं जयंता्य स्वाहा । जयंतपरिजनाय स्वाहा ॥ इत्यादि ॥ हे जयंत इदमध्ये पाद्यमित्यादि

भारकरदेव मेतं कुवें ग्रह्थं म्घुकुंददानात्॥ ॐ . आँ कों न्हीं खेतवणे सर्वेल॰ हे भारकर आगन्छ र संवीपट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापन॥

## ॥ बल्मिनः ॥

वस्तं। सन्नमं गंपुज्ये पूर्वसपययेत ॥ ॐ औं मों न्हीं स्थामवर्ण सर्वल॰ हे सत्यक आगच्छ गाद्यसित्यादि , २४ सत्यामरं नित्य मसत्यदुरं गोत्रहिषद्वामपदे स्वाहा। इत्यादिं ॥ हे भारकर इद्मध्यें रकरास गळ व स्कराय स्वाहा

विवक्षगुणव्यसंगं भृशं दिद्धुमुनिमुख्यसंगं। भृषामरः ं ॐं.ओं. को 'हीं. पुष्पवर्ण सर्वलः हे भूष आगच्छे । । हे सत्यक इंद्मध्ये पाद्यमित्यादि संबोपट्। स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहाः॥ आह्वानस्थापनं ॥ । इत्यादि ॥ बालमतः विहि (सत्यकास गूळ व कुंदपुष्प.) २५ भृशं संशितवृत्रशत्रु रातु प्रमोद्।स्वनीतांपेड । सत्यकपरिजनाय सत्यकाय स्वाहा.।

मिषु पश्यन् मुजनापसमा । गुद्न मृष यार ह भूष इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ । विनोदं वनेषु पश्यन् सजनोपस ताजा लोण्यांचा गोळा.) २६ अथांऽतिरिक्षे विहरन् ध्पाय स्वाहा । भूषपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि । निशामाष्ज माद्देतत्।। आगन्छ र संत्रोषट् । स्वस्थाने तिष्ठ गृह मानुसक्तारसभूण

॥ बालम्बः ॥

अंतरिक्षाय स्वाहा । अंतरिक्षपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अंतरिक्ष इंदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥

(अंतारिक्षास हळदीचे व उडदाचे चूणे, ) २७ पुष्णातु यः सज्जनतोपकारं मुष्णाति चाऽसज्जन-दुविलासं । कृपीटयोनेः सुहदेप पूषः शिवान्न मेतत् सप्यः प्रतिच्छेत् ॥ ॐ आँ को चीं रक्तवणी सबैल॰ हे पूप आगच्छ र संबौषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

॥ बलिमंतः ॥

पूपाय स्वाहा । पूषपारिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पूष इदमध्यै पाद्यमित्यादि ॥ ( पूष यासा वण्यांच्या घुग-या व दूध, ) २८ वितथाख्यं. वितथीकृतारिशक्तिं प्रधानं साधुजनोपकारं । प्रतीतं दंडधराख्यं प्रदक्षिणस्थं वरकटुन्नसमर्चितं करोमि ॥ ॐ आँ कों न्हीं इंद्रचापवणे सर्वेल॰ हे

वितथ आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥ = बालमञ् =

( वित्यास धुंठ, सिरें व पिंपळ. ) २९ रक्षः प्रीचारकसत्वरक्षं दक्षं सुमागें विहितप्रमोदं । वित्याप्रसाक्षरीं मधुप्रदानात् सुक्षिनो भर्गति ॥ ॐ औं क्षों नहीं इंद्रुवर्ण रार्वेछ॰ हो नितथाय स्वाहा । वितथपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे वितथ इदमच्ये पाद्यमित्यादि (राक्षस आगच्छ र संबोपट्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापनं। इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ गंघत्रेद्वं धनसारप्रयेंगंधे । ॐ आँ को न्हीं पंद्यवर्ण सर्वेल जंबर्व आगच्छ र संबीषट्। इत्यादि ॥ हे राक्षस क्षिसाय स्वाहा । राक्षसमपरिजनाय स्वाहा । तेष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं राक्षसास गुळ.

इत्यादि ॥ हे गंघने इदमह्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( गंघ-गराज शितममेराज पवित्रदुग्धान सुपादवातु ॥ ॐ आँ को की नीलवर्ण सर्वतः हे यो विक्रमीकांतजनप्रसंग स्तेपोधनाधीशपदाजभूगः। आहानस्थापन संबोषट्री स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा॥ 84 84 84 म चंद्र गांचा गंध.) -गंधवंपार्वानाय । षिनोय स्नाहा

रक्षाद्पायात्तमु-मुगराज इदमध्ये पाद्यमित्यादि। ॐ आं मों हीं मेषवर्ण तिष्ठे २.ठठ स्वाहाः। ातनोमि ।। गराजाय रवाहा । मंगराजपारि मगराजास क्षारान्न

॥ बल्जिमंत्रः ॥

म्योग्य स्वाहा । मुषपिरेजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मुषदेत इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( मुष

देवास उडिदाच्या धुग-या. ) ३३ तपोधना जन्यनिवारणार्थं वनाश्रमद्वारि सदो निषण् । दौवा-

रिकं सिवितयातुषानं संतर्पयेऽहं वरशास्त्रिपिष्टैः॥ ॐ आँ कों ऱ्हीं सर्वेल॰ हे दौवारिक आगच्छ 📭

दीवारिकाय स्वाहा । दीवारिकपिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे दीवारिक इदमध्ये पाधामि-

= **बालमञ**ः =

२ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

त्यादि ॥ ( दौवारिकास तांदळाचे पीठ. ) रेथ सुशीवया तिन्यतवीणया थै गायन् नितांतं गुणिनां

गुणौधं। सुमीबदेवः थितपाशहस्तः प्रमोदवान् मोदकदानतोऽस्तु ॥ ॐ आँ को इंश चंद्रवणी

सर्वेछ• हे सुग्रीव आगच्छ २ संबौपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

। बोलिम्लः ।

(सुत्रीयास मोदक,) ३५ विभांति पुंसां गुणसंकथा ये पुष्पावदाताः खलु यस्य दंताः। स पुष्प-दंतो यरुणांतिकस्यः पुष्पाणि गणहातु जलान्यितानि॥ ॐ आँ मों =हीं श्वेतवर्ण सर्वति० हे

पुष्पदंन आगच्छ २ संत्रीगट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ म्पाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

सुगीनाय स्वाहा । सुमीनपरिजनाय रनाहा । इत्यादि ॥ हे सुग्रीन इदमध्ये पाद्यभित्यादि ॥

#### ॥ वालमञः ॥

प्ष्पत्रंनाम पुष्प व पाणी. ) ३६ असुरकल्पसुरोऽभिताकियो गिरिनदादिविहारलोलुपः । वरुण-तिमहीमुपाशितो भजतु लोहितमन्नमुत्तमं ॥ ॐ आँ को ऱ्हीं कुष्णवर्ण सर्वेल॰ हे असुर एगर्नाय लाहा । पुष्पदंतपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पुष्पदंत इदमध्यें, पाद्यमित्यादि ॥ आगन्छ र संत्रोपर्। सक्याने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आद्वानस्थापन्॥

#### ॥ वलिमंत्रः ॥

अनुगस तांवडा भात. ) ३७ संशुष्टमार्गप्रतिरोधिवाहिनीशोपं सदा यः करते प्रभावात । शोषः गपशीकृनयाद्मांपतिलीतु प्रधात तिलमक्षतं च ॥ ॐ आँ को न्हीं घवलवर्ण सर्वल॰ हे शोप अनुगय साहा । अमुरपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे अमुर इदमध्ये पाचमित्यादि ॥ आगर्छ २ संबेषट् स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं ॥

#### ॥ बल्जिमंत्रः ॥

उनमें स्नीक्रोप्नुत्मकारिकाभिः॥ ॐ औं माँ हीं मिन्त्वणं सर्वेळ॰ हे रोग आमृत्क र गींड व अक्षता. ) ३८ रोगोपघातांगतपोधनानां द्यास्थिचिता महुकंपमाने । रोगं महत्पक्षकृता-गापिय स्वाहा । शोपपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे शोष इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ ( शोपास खिंग्द् स्नाहा । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आङ्गानस्थापनं ॥

Ser.

रोमाय स्वाहा । रोगपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे रोग इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (रोगास वारस्या, ) ३९ नागं समाराधितयोगिनाथं नागाधिनाथेन पत्जायितारं । वातापसञ्चाश्रय माश्र-नागाय ग्याहा। नागपिजनाय ग्याहा। इत्यादि॥ हे नाग इदमध्यै पाद्यमित्यादि॥ (नागास सान्तर, दृध य भाताग्या लाद्या.) ४० मुख्यं यजे व्यंतरदेवमुख्यं यक्षेण सत्रा कृतचारुसख्यं। विस्थानकानारिवद्यारयन्तं संतं प्रवेक्षेत्रवस्तुयुक्तेः॥ ॐ आँ कों हीं मीक्तिकवणै सर्वेत्छ० हे म्बनाय ह्याता । मुख्यपिजनाय ह्याहा । इत्यादि ॥ हे मुख्य इद्मध्यं पाद्यमित्यादि ॥ मुगाम औगंड. ) १२ भट्टाटव्यं ग्रिनिहर्ट्मंत्रनाविष्क्रनमवंश्कि । बीरं क्यें प्रवणं यंनं मधुगदुग्येमेहयामि लाजैः॥ ॐ आँ मों -हीं शंखवणै सर्वले॰ हे नाग आगच्छ २ संबीषट्। असीर हा असान्त्र मुन्तिक्रोमि॥ ॐ आँ को नहीं भेतवर्ण सनेत्र॰ हे भद्राट आगन्छ २ गुस्य आगन्छ २ मंत्रीपट्। खस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनं॥ मंद्रीय । नामान निष्ठ ३ ठठ खाहा ॥ आदानस्थापन ॥ ॥ वल्लिम्लः ॥ ॥ बलिमंतः ॥ ॥ बल्सियः ॥ स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाह्। ॥ आह्वानस्थापन ॥

= बालमञः =

महाराय स्वाहा । महारपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे महार इंद्मध्यै पाद्यमित्यादि ॥

(महायाम गूळभात.) ४२ मुग्गणोस्तपसाऽवक्शोकुतं मुगयते मुनिपं नमनायते । तमह-सत्र मुद्गानदाश्रयं पित्तरामि, गुडान्वितपूपकैः॥ ॐ ऑ को 'ची रक्तोरपछत्रणं सत्रेछ० हे मगदेव आगच्छ र संवीषट्। स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहो ॥ आह्वानस्थापन्॥
॥ विलिम्लाः॥

मगदेवाय स्वाहा । मुगदेवपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे मुगदेव इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ मुगद्वास गुळाचे कानवळे. ) ४३ धनद्वामधरातलभागधीसादितिनंदनमुख्यसुराहतः। आदे-तिरम् मवनामरपूजितो मुदितवान् भवतादिहं मोदकैः॥ ॐ आँ म्रौं -हीं कपिलवर्षं सर्वेल॰ हे अदिते आगच्छ र संबौषद्। स्वस्थाने तिष्ठ र ठठ स्वाहा॥ आद्वानस्थापनं॥ । बलिमंत्रः।

(आहेतीस मोदक, ) ६४ मोचाफलस्येव चुतियेदास्याद्धदेति वाचाटनिवारणार्थे । मुमुभुता-इत्यादि ॥ हे आदेते इदमध्ये प्राधामित्यादि ॥ क्षादुदितिः मुभुन्ते भक्षं तिलोपेतमुपास्यते सः॥ ॐ औं कों चीं कुंदवणे सर्वलः हे उदिते अदितये स्वाहा । अदिनिपरिजनाय स्वाहा ।

आगच्छ र संबीपट्। स्वस्थाने 'तिष्ठ' र ठठ' स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥

कृशानुगह्याद्याविमागयुक्ते गृण्हातु भक्तं लवणप्रयुक्तं॥ ॐ आँ कों न्हीं अभिवणं सर्वल-उदितये स्वाहा । उदितिपरिजनाय 'स्वाहा । इत्यादि ॥ हे उदिते इत्मध्ये पाद्यामित्यादि ॥ क्षणातंषुर्वे स्वायुधवहनाचिन्हसपरिवारे हे विचारि आगन्छ र संबीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र (उदितीस तिळाचे कानवले.) ४५ विचारि सत्कृत्यविनोद्शके विचारयुक्ते सुज्नांतुरके ॥ बल्जिमंत्रः ॥ ॥ गलिमंत्रः ॥ ठठ स्वाहा ॥ आह्वानस्थापने ॥

मधीशं। ग्थोगहिस्या तिलपिष्टकाभ्यां संतुष्यतां संप्राति पूजनाख्या ॥ ॐ आँ कों =हीं हेमवर्ण विचार्ये स्वाहा । विचारिपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे विचारि इदमध्ये पाद्यमित्यादि ॥ (विचारीस मीठ बाळ्न केळेळा भात.) ४६ कायेन बाचा मनसा पवित्र मावजेयंती तपसा-स्वाहा । पूतनापरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पूतने इदमध्यें पाद्यामित्यादि ॥ तीळ व तांद्ळाचे पीठ. ) ४७ पापान्महापोहपकारिणो या राक्षासिरूपादपराय तर्जेत् । ग्रवेल हे गूतन आगच्छ २ संबीपट् । स्वस्थाने तिष्ठ २ ठठ स्वाहा आद्वानस्थापने ॥ ॥ बल्जिमंतः ॥ । गुतनायै ः (पत्नम् ।

ना मान्ताशानिनाद्यमंथिता कुल्माषमायच्छतु पापराक्षमी ॥ ॐ - आँ क्रों नहीं मेघवणे सर्वेल-

लादि ॥ (पापराक्षरामि मुगाच्या घुग-या. ) १८ वत्र यत्र मुनयो वसंति ते तत्र तत्र तद्जन्य-

गिपाक्षस्यै स्वाहा । पापराक्षसीपरिजनाय स्वाहा । इत्यादि ॥ हे पापराक्षसि इंदमध्ये पाद्यमि

बालम्बः॥

क्षणसंगुणें स्वायुधवाहनचिन्हसप्रिवारे हे पापराक्षिति आगच्छ र संबोषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र

ठठ स्वाहा॥ आह्वानस्थापन्॥

यारिणी या चरत्यमीनमीशमाह्यतां सा ददातु चरकी घृतं मधु ॥ ॐ आ क्रों न्हीं शंखवणे सर्व-

ल्क्षणसंपूर्णे स्वायुधवाहनचिन्हसपरिवारे हे चरिक आंग्च्छ र संवीषट् । स्वस्थाने तिष्ठ र

**। उंट स्याहा ॥ आह्वान्स्थापन् ॥** 

। पर्णूहर्गहारकाः ॥ अद्याऽत्रापितपूजनात् प्रमुदिताः सर्वप्रभावान्त्रिता । यष्ट्रयांजकभूषमात्रिशुभक्त-भ हामाश संतु थिये ॥ ॐ आँ क्याँ -हीं बसंद्रादिचरकीयास्तुदेवतांत्यवास्तुदेवताः पूर्णांट्येदानेन बहु

व गुरु.) ४९ एने वास्तुसुराः समस्तिधरणीं संवासिता वाऽसतः । प्रत्यूहस्य विधायिन स्त्वपिताः

चरक्ये रमाहा । चरकीपरिजनाय । इत्यादि ॥ हे चराकि इदमध्यें पाद्यमित्यादि ॥ ( चरकी्म तूप्

॥ बालिमंत्रः ॥

मानयेत् ॥ पूर्णांध्यं ॥ यस्यार्थं कियते पूजा वास्तुदेवा धराधिपाः । शांतिके पौष्टिके चैव रार्ब-मुख्या महामहेऽमी प्रतिभासमानाः। दशप्रकारोदितभावनेंद्राः कुर्येतु शांति॰॥ २ ॥ मुख्या-बिमी चंद्रदिवाकरौ च शेष्प्रहा अश्वयुगादिताराः । प्रकीर्णकाज्योतिरमर्त्येवर्गाः कुर्वेतु॰ ॥ ३ ॥¶ँ वास्तुदेवाश्रेत्यालयं रक्षतु सर्वकालं ॥ १ ॥ तियंक्प्रचाराद्शनिप्रघाताद्वीजप्ररोहाहुमखंडपातात् । 🎚 -सकलान् निवारयत तत्सव भन्। रक्षत ॥ एवं जिनाधीश्वरयज्ञकाले मंतर्पिताः स्वस्वविभूति-विद्योपशांतये ॥ शांतिधारां ॥ इत्यं प्रार्थनयाऽगुगृह्य विदितं सामान्यमन्यं बर्छि । स्वें वास्तुसुराः प्रसीद्त भवद्राञ्यंतरायास्तु ये ॥ गेहे घान्नि विदित्सते च विविधोत्साहेऽथवा विष्ये । संत्येतान् हुर्नेतु॰॥ १॥ पृथ्यीविकारात् सल्ठिलप्रदेशादमेश्र दाहात् पवनप्रकोपात् । चोरप्रयोगाद्पि कीटगबेशादिपि वास्तेदेवाऔत्याळयं॰ ॥ २ ॥ इष्ट्याथंनाय पुष्पांजिलः ॥ संस्थाप्य मध्येऽष्टादे-युक्ताः ॥ वस्यामराः किन्नरदेवमुख्याः कुर्वेतु ज्ञांति जिनभाक्तिकानां ॥ १ ॥ संपूजिता इत्यसुरेद्र-जेनेंद्रचंद्रस्य महामहेऽस्मिन् संपूजिताः कल्पनिकायवासाः । सौधर्ममुख्यास्त्रिद्शाधिनाथाः याण् वाह्ये जलप्रमृणीन् सहिरण्यमभीन् । सद्रक्षमात्यांबुजद्पेणाळ्यान् कुंभान् यजे वास्तुसमृष्टि-सिङ्गे ॥ ॐ न्हीं समस्तनदीतीर्थजलं भवत् । कुंभेषु हिरण्यं निक्षिपामि स्वाहा । नेत्राय संवी-ार्। पट कलशार्चनं ॥ अथ युण्याह्यात्रनसंकल्पः ॥ इति बारत्विधानं ॥

## ॥ अथ् ग्रहोमविधानं ॥

रीमित्रिलोकजनशांतिकरप्रशांति । संसारसंतितिपरिधमणोपशांति ॥ श्रीशांतिनाथमभिनंद्य सम-स्तशांति । होमोत्सवाय कुमुमांजिलमुलियामि ॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षां भूः स्वाहा होमग्रस्तावनाय रवसज्झक्षेरादिप्रघोपैः ॥ रंगङ्गातरंगोत्रवतुमुलरवाश्ंकितैः क्षम्यद्विघध्वानैरेकैः प्रगजैद्घनेरवस-हिपांजिलिः ॥ १ ॥ भेरी गंभीरनादा प्रविततकहलाशंखदकामृदंगाः । प्रध्वातध्वानघटा झणझण हकीं: श्रीजिनांधि यजामः ॥ ॐ ्हीं पुष्पाक्षतं विनिक्षित्य ध्वानकेन वाद्यमुद्धोषणं ॥ ( सकल वाद्यांवर फुलें व अक्षता टाकून, सकल बाद्यें वाजविणें.

लादिमागं बेद्या यजामि शशिभ्यदिशि बास्तुदेवं॥ ॐंहीं हे वास्तुकुमारदेव अन्न आगच्छ र संवौपट् स्वाहा । ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मम सान्नीहतो भव र वपट् स्वाहा ॥ आज्ञानस्थापसिधीकरणं ॥ १ ॥ ॐंहीं हे वास्तुकुमारदेव इदमध्ये पाद्यं जल् ांधे अक्षतं पुष्पं चर दीपं धूपं फलं बालि स्वस्तिकं यज्ञभागं यजामहे प्रतिमृद्यतां र स्वाहा ॥ यज्ञागमुद्रद्सुग्धि-वास्त्वचैनादिविधिला बिम शांतियारां ॥ १ ॥ आयात मो वायुकुमारदेवाः । प्रमोनिहारावसराप्तसेवाः । उत्बातपूरितसमीकृतसरकृतायां ्षुण्यात्मनीयभगवन्म्खमंडपोन्यो'ं। ॥ अथ पंचकुमारपूजा ।

गण्हीत यज्ञं समुद्रीणेश्पा गंधोद्कैः संबोपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ ऱ्हीं॰ अत मम सान्निहितो भेव २ वपट् कुमारदेव डवल प्रज्वल अमिततेजसे स्वाहा । पड्दभैपूलानलेन भूमिं डवालयेत् ॥ डॐ =हीं हो त्यादि ॥ ४ ॥ नागाः समुत्याय महीमुपेत्य संचारशीलाः सुखिनः समयाः । जिनाध्वरे पाष्टिसह-सिनिहितो भव वपट् खाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्धीकरणं ॥ हे वन्हिकुमारदेव इद्मध्येभि-वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्निधीकरणं ॥ ॐ न्हीं हे वायुकुमारदेव इदमध्येभित्यादि ॥ २ ॥ विहिकुमारदेव अत्र आगच्छ र संवौपट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम नसमिषीकरणं॥ हे मेषकुमारदेव इदमध्येमित्यादि॥ ३॥ आयात भो वन्हिकुमारदेवा आदानवि-द्यादिविधीयसेवाः । मजध्वमिज्जां सामिधां मखोवीं ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ ॐ -हीं वन्हि-प्रोक्षत यज्मामि ॥ ॐ -हीं मेघकुमारदेव घरां प्रकालय २ अंहंसंवंझंठं क्ष फर् खाहा । पद्दमें-ड्रे॰ अत तिष्ठ २ ठठ स्वाहा। ॐ अत मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा॥ आह्वानस्थाप-[मू][शीतमुद्दायुना शोधयताऽध्वरोवी ॥ ॐ 'हीं है वायुकुमारदेव सर्वविन्नाविनांशन महीं पूतां कुरु र हूं फट् स्वाहा । पर्दर्भपूलेन भूमिं सम्माजेयेत ॥ १ ॥ ॐ -हीं हे वायुकुमारदेव अत आगच्छ २ पूलोपात्तज्जलेन भूमि सिचेत् ॥ ॐ -हीं हे मेघकुमारदेव अत्र आगच्छ र संबौपट् खाहा । आयात भो मेवकुमारदेवाः प्रभोविहारावसराप्रसेवाः ।

त्रसंख्याः प्रतृष्यताऽनेन सुधारसेन ॥ ॐ न्हीं भूः षष्टिसहस्रासंख्येभ्यो नागेभ्योऽमृतांजिलि प्रसि-गिम स्वाहा । ईशान्यां दिशि नागसंतिषणं ॥ ॐ -हीं हे नागकुमारा अत्र आगच्छत २ संवीषट् वाहा । ॐ॰ अन तिष्ठत २ ठठ खाहा । ॐ॰ अत्र मम साम्नाहता भवत २ वष्ट्र स्वाहा ॥ गाह्वानस्थापनसन्धिधीकरणं ॥ हे नागकुमारा इंद्मध्धिमित्यादि ॥ इति पंचकुमारपूजा ।

पुजापाठ

### ॥ अथ क्षेत्रपालपूजा ।

अत्र मम सिन्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसिन्निष्मिकरणं ॥ श्रीजैनिषिन्नां-्बलि दास्यामि दिश्यमेवेंद्यां विद्यविषातिने ॥ ॐ आँ मों नहीं हे क्षेत्रपाल अत्रावतराबतर संवीपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । व्छामलकर्णपूरं। शाल्यक्षतेः शुम्रतरेरखंडैः श्रीव्र०॥ उ०ँ व्हीं व०॥ अक्षतं॥ ३॥ रत्नो-गरमीचंद्राचितचंदनेन श्रीब्र॰ ॥ ॐ -हीं ब्र॰ ॥ गंधं ॥ २ ॥ जिनेशपादाचितकल्पेब्ह्यिंप्रसूनगु-ज्यलकुडलकातवणे सक्त्नकंठाभरणाभिरामं। मंदारजातिबकुलप्रसूनैः श्रीब्र ॥ ॐ =हीं ब्र ॥ क्षीरात्रशाल्यन्न घृतान्न भक्षे: श्रीखंडसंमिश्रितवारिणाऽहं श्रीबहादेवं वरमचेयामि ॥ ॐ व्हीं बहादेवाय जलं समपैयामि ॥ १ ॥ सिंदूररत्नोरुषिद्यभागं सपाटिरत्नत्रयभासिबालं पुष्पं ॥ ४ ॥ चतुर्भेजं दक्षिणपाणिषम् लीलारविदं दुरगोरुभुगं केतरलमौठि माणिक्यंचूडामणिभासिचूडं। भेत्रपालाय यज्ञीरिसम्नेतत् क्षेत्राधिरक्षणे

दीपैरधुमैरभिरत्नदीपैः श्रीब्र॰ ॥ ३०ँ -हीं ब्र॰ ॥ दीपं ॥ ६ ॥ पिशालवक्षारपदगौरहारमलंकृतं स्यामलबाहुपूरं । दशांगकालागुरुधूपधूमैः श्रीब्र॰ ॥ ३०ँ -हीं ब्र॰ ॥ धूपं ॥ ७ ॥ सुद्धिय-वस्तं कटिसत्तरम्यं कलद्वयं नुपुर्वारुपादं । नारंगपूगांज्ञकतैः सिताश्चं श्रीब्र॰ ॥ ३०ँ -हीं ब्र॰ ॥ विश्वासिक्षं ॥ ९ ॥ श्रीखंडेसंबपुष्पैबंहुलपरिमलैस्तंडुलेहारिपुष्पै । मैंवेस्नेदिंच्यसाध्यै रमल-पलिशतेः क्षिग्धगंभीरध्ये ॥ दिन्यैदीपैश्र नानामलमणिरचितैः कुंडलैश्राष्ठ्वारे । रन्यैदेवांगवस्त्रे निधिविश्यद्विधं ब्रह्मदेवं यजामि ॥ अध्ये ॥ इत्यचित्वा जिनपादभक्तं । भक्तानुरक्तं वरदा-तलं ॥ ८ ॥ केयुरहारांगद्वणेपूरमंजीरमुद्रास्यदंगीरुपट्टैः दुक्कलनेतादिविचित्रवस्तैः श्रीव्र० ॥ ॐ -हीं श्रीय॰ ॥ ॐ मीं य॰ ॥ चर्र ॥ ५ ॥ आमोदहरते घृतचीजपूरं खड़ेकहरते भयदानहरते नदक्षं ॥ यक्षेत्रमेतत्पद्विष्यकानां शांतिं प्रकुवें, वरशांतिधारां ॥ शांतिधारां

।। अथ प्रण्याहवाचन शीनि जेरेशा श्विपचकप्रवेमित्या देपठेत् ।

। पवित्मभूमि परितो दिशासु पूर्वादिकासु प्रथितात् प्रशस्तान् । अशेपविद्योणशमाय दभन् संस्था-। अश्र दमस्थापनाः ।

| गयामी तिरितान् क्रमेण ॥ १ ॥ ॐ -हीं दर्णमथनाथ नमः स्वाहा । ब्रह्मादिद्यादिखुद्याहि

#### ॥ अथ भूम्यचनम्

धरित्री यज्ञोतितां भूभूमिद्वते इदं जलादिकमचेनं गणह र सुगंधिपुष्पप्रकरां तंत्रतमचेवामि ॥ २ ॥ ॐ न्हीं भूः स्वाहा काइमरिसार्ण पिक्याभिः पति यतिकां ाहैगाँवादिभित्र भूस्यर्चनं ॥

#### ॥ अथ दम्मिनं ॥

अत्रोपवेशनं कुवें वामे प्रचंकयोगतः ॥ ३ हीं अहें इमें ठठ मम द्रभीसनं करोमि स्वाहा॥ र्म प्रस्तियं वस्त्रं वा वेत्रासनमधोऽपि वा ।

#### ॥ अथ पीठस्थापनं।

िमोः॥ १॥ ॐ न्हीं अहं ६मं ठठ श्रीपीठस्थापनं करोमि स्वाहा ॥ ॐ न्हीं सम्यगंद्द्श-नमः स्वाह्। । होममंडपप्रत्यिविहितपीठस्थापनाचैनं ॥ ( येथे होमकुंडाच्या पश्चिमेस पीठ तिथिं पिथरजन्ममज्ञानज्ञ है, पूर्व महामंद्रं । नत्वा पीठिमिद् निवेश्य च यजे संस्थापनार्थ जिनेंद्रभवने राराज्यमानं सदा रत्नस्वर्णमयं सेवितं । गिमद्यमिकायाकित्ररमहातिद्याधरै: त्यास अच्चे त्रेंग.

### ॥ अथ प्रतिमास्थापनम् ॥

थीहोममंडपपुरोदिशि भासमाने सन्मंडपे विहितमंज्ञलंमंदराप्रे ॥ संस्थापिते जिनपतेः प्रतिधिंबमे-तेदानीय होमविघये निद्धामि पीठे॥ ५॥ ॐ -हीं श्रीं क्वीं ऐ अहीं जगतां सर्वशांति कुर्वन्तु शीप़ेंटे प्रतिमास्थापनं करोमि स्वाहा । श्रीपींठे प्रतिमास्थापनं ॥ ( येथें त्या पीठावर श्रीजिन-प्रतिमा ठेवणें व त्या प्रतिमेवर पुष्पाक्षता टाकणें.)

#### ॥ अथ श्रीजिनाचेनं ॥

देवो दैत्यः किन्नरः खेचरंद्रो यक्षो रक्षअंद्रसूयदियश्च । नामं नामं यं समराघयंति ध्येयं ध्येयं तं जिनं पूजयामि॥ ६॥ ॐ न्हीं अहं नमः परमेष्ठिने जलं निर्वपामि स्वाहा। एवं गंधाद्यष्ट-विषाचेनं कुर्यात् ॥

#### ॥ अथ चक्रत्रयाचेत्॥

तीर्येशशीपिहारे समबसृतिष्रोदेशविभाजमाने । शीमद्यक्षेंद्रम्भिं स्फरद्रकिरणै:शोभितंधमीचक्रं ॥ यज्ञाभातिस्म पूर्वे सुरनरखचरस्तोमविस्मापकांतं । नत्वा चकत्रयं श्रीजिनपतिविलसयज्ञभूमौ | यजामि ॥ ७ ॥ ॐ =हीं धर्मचकाय अप्रतिहततेजसे स्वाहा । चक्तत्रयार्यनम् ॥

## ॥ अथ छत्रत्रयाचनम् ॥

रुजापाठ

यज्ञीसम्बेतवामेच पत्रत्रयं च ॥ ८ ॥ ॐ -हीं श्रेतछत्रत्रयाश्रिये स्वाहा । छत्रत्रयाचेनम् ॥ ऽघोमध्यमेदात् त्रिभुवनमाहितं लांछनं श्रीजिनशो ?। । शुभद्रेड्येन्डं चकचिक्तश्रंबद्र्यिनयाम

ाद्मेद्रतद्तु मुनिजनैश्वापि हम्मा-।पिका - स्वेलोक—व्यापारस्य प्रमाता - तिस्वनम-हिता शारदा पूज्यतेऽद्या। ९॥ अ० -हीं सरस्वत्ये नमः जलं ॥ अथ श्रुतपूजा विस्तृता व्यिष्ठवाध वेशेषात् ॥ श्रेयोमागैप्रकाशे स्फुट्राचिविलसह गाता सर्वज्वक्ताद् गण्धर

#### ॥ अथ गणधरपूजा ॥

वि पूज्यामि महामुनेः ॥ १० । श्रुतकवालनः स्तिक्सकीणे श्रतस्कंघवन ॐ हों गणधरपरमाष्टिने जले।

### ॥ अथ यक्षाचनम् ॥

श्रीमान् यक्षाधिराजः हः रिकः ॥ नानापुण्यप्रदृश्य

जलादिकमचेनं गृहाण २ इत्यादिशासनदेवताचैनं वामे॥ ॐ न्हीं उपवेशन भूः शुध्यतु स्वाहा। पूच्यते पुण्ययज्ञे ॥ ११ ॥ ॐ -हीं कलियुगप्रबंधदुमोगिविनाद्यानपर सन्मार्गप्रतिपालिन् भगवन् उपविशामि स्वाहा । होमकुंडाग्रे होतुरुपवेषानं ॥ ततः । ( येथं होम करणा-याने होमकुंडापुहें स्याद्वादन्यायसबद्गक्षिपितकालेयुगानेकद्यमांगैकक्षां । यक्षां यक्ष्यामि यज्ञे तिजगद्धिपतेः सर्वविद्यों-होमकुंडपूर्वभागे दर्भपूलेन उपवेशनभूमिशोधनं ॥ ॐ न्हीं प्रमब्ह्मणे नमोनमः । ब्रह्मासनेऽहं मांडलेल्या पाठाबर बसणें व त्यानंतर ) ॐ -हीं स्वस्तये कलशमुद्धारयामि स्वाहा । पुण्याहक-पशांत्यै॥ १२॥ ॐ -हीं कलियुगप्रबंधदुमोगीविनाशनपरे सन्मागैप्रतिपालिनि भगवति यक्षिदेवि लोके सत्वात्तुकंपां परपरमजिनेंद्रोक्तसब्दमीतां। दक्षां न्यक्षां मुमुश्चनजमिप परमादाद्रादानमंतीं॥ ॥ अथ शासनदेवताचेनम् ॥ यक्षेश्वर् जलादिकमर्चनं गृहाण् र इत्यादियक्षाचेन दक्षिणं ॥

लशमुर्त्य होमकुंडद्किणभागे स्थापनं ॥ (होमकुंडाच्या उजन्या बाजूस पुण्याह कलश उचलून ॐ न्हीं स्वस्तिये मंगळकुंभंस्थापयामि स्वाहा । वामे मंगळकुंभस्थापनं ॥ ( डाव्या ात्रम गंगलक्भ ठेवणे.)

#### ॥ अथ होमकुंडाचेनं ॥

त्रिकोणमुज्बलज्बालं रक्तस्वस्तिकलांछनं । ब्रह्मरेफाक्षरोपेतं विक्रोणं शिखिमंडलं ॥ १३ ॥ रक्तच्-तिथिदेवैप्रहेमीवनादिदेवीदेगीभरेः । परिष्कृतमिदं शांत्यै होमकुंडं यजामहे ॥ १४ ॥ ॐ हाँ णेन कुंडेऽसिमनिभिमंडललेखनम् ॥ (येथं अभिकुंडांत तमिन्या रंगाने त्रिकोण अभिमंडल काढणे.) निरंजिते नमः इत्यादिजलैद्भैगभादिभिश्च कुंडाचैनं॥

### ॥ अयः आंत्रसुध्सण्

संशुरकदर्भाप्रविलमवन्हिज्यालकलापैरिव संघनौषैः । त्रैलोक्यशांतिप्रद्होमकुंडे द्रभौभिसंघक्षणमाः तनोमि ॥ १५॥ ॐ ८ रं ८ अधि स्थापयामि स्वाहा । अभिमंडले पावित्राभिस्थापनं । अभिसं-पुसणं करोमि स्वाहा । अग्निसंघुक्षणम् ॥ (या मंत्राने अग्निमंडलांत विस्तु ठेवुन पेटावेले. ) -

ह्य समचेषेऽय ॥ ॐ आँ को चीं रक्तवर्ण सर्वेलक्षणसंपूर्ण स्वायुधवाहनयुवितिजनसाहित हे । संसिद्धये यः पुरुषैः प्रणीतो विध्ह तमा-अमिक्मारदेव अत्र आगच्छ र संवीपट् स्वाहाः। ॐ॰ अत्र तिष्ठ र ठठ स्वाहा । मम सनिहिना भव २ वषट् स्वाहा ॥ आद्वानस्थापनसन्धिधीकरणं ॥ ॥ अयः अग्रिकुमारपूजा ॥ थीमच्छलाकापुरुषप्रतीतगर्भान्ययाद्यास्वपि सात्रियाम् ।

अंबर्सिध्सम्बतनीरैश्रंदनचंद्रयुतै रतिंशीतैः। विष्नसम्हाविनाशनदक्षं वन्हिकुमारमहं परिचाये ॥ = अधिकम् =

ॐ न्हीं बन्हिकुमाराय जलं ॥ १ ॥ कुंकुमचंद्रसमन्वितगंधैगंघविलोभमुदन्मदभुगैः । विझ॰ ॥

चंद्रपटीरसकुंकुमजातैधूषिताद्गित्रवर्षेदंग्धूषैः। विघ्न॰॥ ॐ न्हीं व॰॥ धूपं॥ ७॥ पूगकपित्थ-ॐ नहीं वं॰ गंधं ॥ रं ॥ शालिमनोहरतंबुलपंजैश्रंष्रकलापकरैरिव गौरै: । विन्न॰ ॥ ॐ नहीं विन्न ॥ ॐ न्हीं व०॥ चरं॥ ५॥ दूरितमुरितमोनिकुरंबैभीरित्सनमणिद्यिकइंबैः। विझ०॥ ॐ न्हीं ब०॥ द्विष्॥ ६॥ पुष्पं ॥ ४॥ भक्ष्यविशेषसमंचितहब्यैः सर्वहषीकमुखामृतसाँरैः। विझ॰ ॥ ॐ न्हीं व॰॥

व॰ ॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ कुंद्रसुकैरवचंपकनीपाशोकसरोजमुखेबरपुष्पैः

मनोहरजंबूचारुतरामलकादिफलौबै: | विद्य॰ ॥ ॐ -हीं व॰ ॥ फलं ॥ ८ ॥ जलमलयजहबा-मोद्शाल्यक्षताचैविंरचितमह मुचैजैनपादाजभक्या ॥ इह सकल्जनानां पापतापोपशांत्यै वरमन-

पशादिदेवाः प्रथिताः पुरोगारितथिप्रभावस्य विघौ धुरीणाः ॥ जिनाधिराजस्य पवित्रयज्ञे सुखप्रदाः

पंचद्यापि गंतु ॥ ॐ -हीं कों प्रशस्तवणे सर्वलक्षणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवारा हे

॥ अथ तिथिदेवताचेनस् ॥

ळकुमारस्याऽयतः संद्घेऽध्ये ॥ अध्ये ॥ शांतिधारां ॥

पंचद्यतिथिदेवता अत्र आगन्छ २ संवौपट् स्वाहा । ॐ अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ अत्र

मम साम्निहिता भनत २ वपट् स्वाहा ॥ आहामस्थापनसिंद्धांकरणं ॥ हे पंचद्या तिथिदेवता द्मध्योमित्यादि ॥ प्रथममेखलायाः तिथिद्वतार्चनम्

#### । अथ नव्यहाचेनम् ।

गिदेत्यादिमहाम्रहा निजनिजर्फजेद्विमानाथिताः । सौग्याऽसौम्यद्शाः शुभाऽशुभल्एत्कायेघदा-नक्षमाः ॥ नित्यं मेरूपरीतयः स्थिरतरा ब्रह्मादिभिश्वानिवता । आगच्छेतु जिनात्मकं विद्धतः ॐ॰ अत्र तिप्टत र ठठ स्वाहा । ॐ॰ अत्र मस स्विहिता भेवत वषट् स्वाहा ॥ आङ्गानस्थाः गिंतु ते घामिकान् ॥ ॐ -हीं औं की प्रश् हे नवगृहदेवा अत्र आंगच्छत र संबौपट् खाहा । पनसानिधीकरणं ॥ हे नंवग्रदेवा इद्मध्यमित्यादि ॥ द्वितीयमेखलायां नवग्रहाचेनम् ।

# ॥ अथ चतुर्णिकायामर्टाचेन ॥

गरवंतो भवनामरा वनसुरा ड्योतिष्कदेवा स्तथा । कल्पोबाह्मभवान्विता इति चतुर्भेदाः सुराधी-श्वराः ॥ नानाशान्तियुताः पुराजितमहापुण्योद्यप्राक्त्मवाः । पूज्यंते जिनराजयज्ञसमये साकायितं। मिस्ये ॥ ॐ ची को ची प्रश॰ हे चतुर्णिकायामरदेवा अत्र आगच्छत र संबोपट् खाद्या । ॐ॰ अत्र तिष्ठत र ठठ स्वाहा। ॐ॰ अत मम सन्निहिता भनत र वषट् स्वाहा। आह्वानरथा-पनसिनिधीकरणं ॥ हे चतुर्णिकायाम्रदेवा इद्मध्यंमित्यादि ॥ तृतीयमेखलायां चतुर्णिकायामरे

, कत्याणेषु जिनेश्वरस्य निचया भक्तया च शकाज्ञया । स्थित्वा दिक्षु निजांकवाहनवधूशस्त्र-प्रभावान्विताः ॥ ये निमंति परप्रयुक्तविषिषप्रत्यूहहजालं तथा । तानिदादिदिशाधिपान् दश-॥ अथ दिनपालकपूजा ॥

विधानंचामि होमोत्सवे॥ ॐ औं में -हीं प्ररा॰ हे इंदादिद्रालोकपाला अत्र आगच्छत २ संबौपट् स्वाहा । ॐ० अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा । ॐ० अत्र मम सिन्निहिता भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वास्थापनसान्निधीकरणं ॥ हे इंद्रादिद्यालोकपाला इद्मध्यमित्यादि ॥ झ्ति

धृतं मंत्रसमेतमेतत् । आपेच्छलं प्रज्यिताऽभिकुंडे जुहोमि । किंवा पिष्णळबुक्षाच्या पानाने ताजे तूप बेऊन, पुढील ा अय अत्यास्त्रातः सुवेण वाऽथाथद्लेन नन्यं गन्यं वारं शतभव्युक्तं॥ १॥ ( डावांनं मंत्रान होमकुंडांत आहुति देणे. देस्पालकाचन् ॥

के नहीं अहीसिस्क केवाहिभ्यः स्वाहा । ॐ नहीं पंचद्यातिथिदेवेभ्यः स्वाहा । ॐ नहीं नव-प्रहरेगे ग्यः स्वाहा । ३० -हीं ब्रानिकारिंद्रेग्यः स्वाहा । ३० -हीं दरालोकपालके ग्यः स्वाहा = आज्याद्यात्रम्यः =

प्जापाड

||S@ || 3% -हीं अमीदाय स्वाहा ॥ षडेतान् मेंतान् अष्टाद्रशकुत्वः पुनरायतेनेनीचारयन् प्रतेकमा-नस्तर्पयामि । ॐ -हूँ आचार्यपर्मोधनस्तंपयामि । ॐ -हूँ। उपाध्यायपरमेष्टिनस्तर्पयामि । ॐ -हुः स्याहुर्ति कुर्यात् ॥ (आज्याहुतीचे मंत्र ६ आहेत. हें मंत्र फिरून फिरून १८ वेळा झणांवे र प्रत्येक मंताने तुपाची आहुति देणे. ) तर्पणं पीठिकामंतैः कुमुमाक्षतचंदनैः । मिश्रांबुपूर्ण-पाणिभ्यां कुबैतु परमेष्टिनां ॥ र ॥ ॐ ही अहैत्परमेष्टिनस्तर्पयामि । ॐ हीं सिद्धपरमेष्टि-बर सांगितछेल्या अहंत्परमेष्ठी आदिकरून पंच परमेष्ठीस तर्पण करणे.) ॐ =हीं आधि परिपेच्यामि । क्षीरेण अग्निपयुक्षणं ॥ (यथं यामंत्राने अग्नींत दुधांचा सिताँडा हेणे.) ॐ -हीं अहीत्मस्केबलिनास्तिथिदेवता महाग्रहदेवताः सुरंदाद्यो दिक्पाला अभीश्र संबेऽप्येते मवोरहोमेराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्यसादस्य यजमानस्य शांतिभवतु । संघस्य शांति-स्तर्पयामि ॥ (येथे गंघ पुष्प अक्षत दर्भखंड व पाणी ही इन्धें दोनी हातांत घेऊन सर्वसाधुपरमेष्ठिनस्तपंयामि ॥ गंघपुष्पाक्षतद्भेखंडान्वितंजलेन मितपात्रस्थितेन पंचपरमेष्ठिन भैत्रत् । राज्ञः शांतिभेत्रत् गृहस्य शांतिभेत्त् । लोकस्य शांतिभैवतु । जलाधारानिपातेन । मंत्राने जलधारापूर्वक प्राथना करणे. पार्थना ॥ इति आज्याहितिः ॥ ( येथे या वरील माणे आज्याहांते करणे.)

## ॥ अथ सांमधाहातः॥

पलाशजाता मधुरप्रयुक्ता आहोस्विद्श्वत्यतरुप्ताः । आद्रोः सुब्ताः कथित्प्रमाणाः करेण सम्यक् त्तमिघा जुहोमि॥ (पळस, रहं, पिष्पळ, खेरं, व चंदन आदिकरून ह्या झाडांच्या ढाळीचीं लाकडें यांस समिधा झणतात. ) ह्या थोड्या ओलसर, गोल व वीतीच्या प्रमाणाच्या आसा-

# न्यात. अशा ह्या समिषा अमीस आहुति देणे

ॐ न्हाँ न्हीं न्हें न्हें न्हः असिआउसा सर्वशांति कुरु २ स्वाहा ॥ अनेन मंत्रेण सिमिन्द्रराहुतयः करेण होतज्याः॥ इति समिधा होमः॥ (या मंत्रानें समिघाहुति हातानें १०८ वार करणें ॥ सांभेषाहातमेतः॥

मंत्रस्य शांतिमेंबतु । राज्ञः शांतिमेंबतु । यहस्य शांतिमेंबतु । लोकस्य शांतिमेंबतु । जलधारा-प्राणभूत्रय मूलमंत्राभिषयक्षा अहत्परमेष्टिनः सिद्धाः सुरयः पाठकंदाः सर्माघवश्रेते महातु-आज्याहुति, पंचतपंण करून अभीस एक बेळा दुधाचा सिंतोडा देणे. ) विश्वे देवताधिष्ठितमहायंत्र ततः पूर्ववत् पडज्याहतिः पंचतपेणैकपयुक्षणानि ॥ ( समियाहति केल्यानंतर पूर्वी सांगितत्याप्रमाणे भावाः सामिषो होभैसासियाः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांतिभेवतु नीपातेन प्रार्थना ॥ इति समिघाहातिः ॥

#### । अथ लग्गहत्यः।

अगरं व साखर ह्या सर्व जिनसा कुट्टन आवळ्या एवळ्या गोळ्या १०८ बांधून, कपूरलाजागहराकेरं च स्वाक्षमात्र ालितं जुहोमि॥ ( लवंगं, गंघ, अक्षत, भात, तीळ, तूप, गुगळी, केशर, कापूर, भाताच्या ठवंगगंधाक्षत्रालिराजातिलाज्यसद्गुग्गुलकुक्न च अहिति ६

#### ॥ लवंगाडुतिमंत्रः.॥

अ है। अहंचाः स्वाहा । ॐ हीं सिद्धे भ्यः स्वाहा । ॐ हैं सूरि भ्यः स्वाहा । ॐ हों पाठ-केयः स्वाहा । ॐ न्हः सर्वसाध्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनधर्मेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिना-गमेभ्यः स्वाहा । ॐं न्हीं जिनेचैत्येभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनचैत्यालयेभ्यः स्वाहा । ॐ न्हीं जयाब्छदेवताभ्यः स्वाहा । ॐ ही गोहण्यादिषोड्याविचादेवताभ्यः स्वाहा । ॐ हीं चतुर्वियाति-म्यग्दर्शनाय स्वाहो। ॐ हीं सम्यज्ञानाय स्वाहा। ॐ हीं सम्यक् चारित्राय स्वाहा। ॐ हीं ुउँ नहीं अधाविधव्यंतरेभ्यः स्वाहा । उँ नहीं पंचविधज्योतिरिक्रेभ्यः स्वाहा । उँ नहीं झाद्शके-यक्षेभ्यः स्वाहा । ॐंहीं चतुर्मिशातियक्षाभ्यः स्वाहा । ॐंहां दशाविधभवनवासिभ्यः स्वाहा || ल्पनासिभ्यः स्वाहा । ॐ =हीं अष्टादेक्षन्यकाभ्यः स्वाहा । ॐ =हीं द्रालोकपालकेभ्यः स्वाहा ॐ न्हीं अमींदाय स्वाहा। ॐ स्वाहा। भूः स्वाहा। भुवः स्वाहा। स्वः स्वाहा ॥ एतान् सप्तार्वेज्ञ-तिमंत्राम् चतुवारास्चायं प्रत्येकत्वंगादिइन्येराह्यतिक्यिति ॥ इति लवंगादिइन्याहुतिः ॥ (हे २७ पृतीं सांगितत्याप्रमाणें आज्याहोति आदि सर्वविधि करणें. ) अहेदादयो नवदेवताः सम्यग्दर्शनज्ञा-ननारित्राणि जयाद्यष्टेदेवता रोहिण्याद्यो विद्यादेव्यक्ष । गोसुस्वाद्यो यक्षेद्राश्रक्रेक्यविद्यः शास-एते गवेंऽपि देवता ठवंगादिहोमे रासाधिताः सुप्रसन्ना भवंतु । तत्प्रसादादस्य यजमानस्य शांति-लबंगाहिति करणें.) नतः पूर्वेवत् पडाज्याहुतिपंचतपंणैकपधुक्षणानि॥ (लवंगाहुति केत्यानंतर नदेवताश्र । अस्रेत्राद्यः सर्वे स्रेंद्राः शीप्रभृतयो दिक्कन्यका इंद्रपौरस्त्यदिक्पाला अझींद्रश्र । भीत्त् । गंबस्य शांतिभीवत् । राज्ञः शांतिभीवत् । गृहस्य शांतिभीवत् । लोकस्य शांतिभीवत् मंत्र थ वेका उचारून छवंगादिष्ठव्याच्या गोळ्या १०८ प्रत्येक मंत्राने आहति देणे. । अथ अञ्चाहतमः॥ जरुभागिनियातेन प्रार्थना ॥

॥ अत्राहतिमंत्रः ॥

है। भाक्तस्थाय अन्नाहात विद्वात् ॥ इत्यन्नाहतयः ॥ (या अन्नाहताच मत्र ३६ आहेत. हे है। मंत्र ३ वेळा डचारून प्रत्येक मंत्राने अन्नाहतीच्या गोळ्या १०८ आहति देणे. त्यानंतर पूर्वी |ॐ अविलीनाय नमः। ॐ परमपुष्ठषाय नमः। ॐ परमकाष्ठायोगरूपाय नमः॥ ॐ लोकाप्रानि-कृतिमंद्रेभ्यो नमः। ॐ परंपर्शिस्भ्यो नमः । ॐ अनादिपरंपर्गिस्भ्यो नमः। ॐ अनाद्यनु-वासिने नमः । ॐ परमसिद्धेभ्यो नमः । अहीतिस्द्रेभ्यो नमः । ॐ क्रेबलिसिन्हेभ्यो नमः । ॐ अंत-ॐ निरजसे नमः। ॐ निमेलाय नमः। ॐ अच्छेयाय नमः। अमेयाय नमः। ॐ अज-पमसिद्धेभ्यो नमः। ॐ सम्यग्द्रि २ आसन्नभंठ्य २ निर्वाणपूजाहे २ अप्रींद्राय रवाहा। सेवा-ॐ स्वप्रदाय नमः । ॐ अचलाय नमः । ॐ अक्षताय नमः । ॐ अञ्याबाघाय नमः । ॐ अनं-पडज्याह्रतिपंचतपेणैकपयुंक्षणानि ॥ पीटिकामंत्रे:षट्बिंशक्द्भिन्नेः 'प्रतिमंत्रे स्विवारानुचारितैः फलं पर्परमस्थानं भवत् । अपमृत्युविनाशनं भवत् । समाधिमरणं भवतु ।। ततः पूर्वोक्तमंत्रेण राय नमः। अमराय नमः। ॐ अप्रमेयाय नमः। ॐ अगभेवासाय नमः। ॐ अक्षोभ्याय नमः। ॐ सत्यजाताय नमः । ॐ अहंजाताय नमः । ॐ परमजाताय नमः । ॐ अनुपमजाताय नमः तज्ञानाय नमः। ॐ अनंतद्रशैनाय नमः। ॐ अनंत्रयीयिय नमः। ॐ अनंतसुखाय नमः ||प्राक्तंरूयाय अन्नाहुति विद्यात् ॥ इत्यनाहुतयः ॥ (या अनाहुतिचे मंत्र २६ आहेत.

तांगितल्याप्रमाणे आत्याहुति आदि सर्वविधि करणे. याप्रमाणे अन्नाहुति करणे. ) परमपीठिका-रूपिदेग्यमंत्राभिषेयारतेऽनादिसिद्या जातिमंत्ररूपाहेन्मंत्राद्योऽनाहुतयः समाराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्र्यंतादादस्य यजमानस्य शांतिभेवतु । संघस्य शांतिभेवतु । राज्ञः शांतिभेवतु । गृहस्य ग्रहामराणां च दिशाधिपानां । अभिप्रसादाहातिदिन्यमंत्रेराज्येन ॐ न्हीं तिथिदेवाः पंचद्य प्रसीदंतु । प्रहदेवाः प्रत्यवायं पराभवंतु । भावनाद्यो द्वाप्रिंशा दिद्याः भवतु शेपाः संबेऽपि देवता एते राजान विराजयंतु । दातारं तर्पयन्तु । संघं च स्थावयंतु । वृष्टिं वर्षयंतु ईति निवातयंतु । मारि निवारयंतु ॥ ॐ नमोऽहीते । भगवते । श्रीशांतिनाथाय । शांतिकगय केवलदर्शनप्रज्वलनाय । पूर्णाहुतिज्वालितज्ञानाय । संपूर्णफलार्थं पूर्णाहुति विदस्रहे ॥ पूर्णांहर्यं गमोदयंतु । इंशादयो विथादिकपालाः पालयंतु । अभीष्रमौल्युन्तवोऽप्यमिदेवः प्रसन्नो गांतिभेत् । लोकस्य गांतिभेत् । जल्घारानिपातेन प्रार्थना ॥ इत्यसाहुतयः ॥ । पुणाहितिमंत्र । जिनेश्वराणां च तिथीश्वराणां प्णोंह्रतिमातनोमि ॥

मिशिहति पूर्णाहतिः॥ (या मंत्रांनी तुपाची घार एकसारखी अझींबर घरणे व मंत्र संपच्यानेतर

प्आपाठ

। इति ग्रहहोमविधानं समाप्तम् अमीस पूर्णांध्ये देणें यात्रमाणें पूर्णाह्वति कर्णें. गितिजिनं शाशिनिमेलवक्तं इत्यादि पठेत्।

हरोमि कुसुमांजिलमंजसैव ॥ १॥ ॐ न्हीं श्रीं क्षीं भूः स्वाहा प्रस्तावनाय पुष्पांजितः ॥ श्रीम-त्त्रलोकजनशांतिकरप्रशांति संसारसंततिपारिभ्रमणोपशांति । श्रीशांतिनाथमभिवंद्य समन्यै शांति-र्गित्सवाय कुसुमांजिलेमुत्सिषामि ॥ २ ॥ जलहोमप्रारंभे प्रस्तावनाय पुष्पंजिलिः ॥ जलस्थल-गिमसुरेद्रभवनेद्रनरेद्रवंद्यं पूज्यं जिनेद्रमभिवंद्य मुनींद्रवंदां। वैलोक्यनाथसवनाभ्युद्यं विनेयशांत्ये ॥ अथ जलहोमबिधान्॥

रोलाबालुकापयैतभूमिशोधनपूर्वक् भूमिशोधनं करोमि स्वाहा । भूमिशोधनं ॥ शांतिनाथं नम्-

क्टित्य सर्विविद्योपशांतये । सर्वभन्यालिशांत्यर्थं शांतिहोमोऽयमुच्यते ॥ ३ ॥ ॐ परब्रह्मणे नमो

शांगां। लंतरथं क्षेत्रपालं विधिनद्खिळदुविव्यतिविव्यन् । १॥ भेरी गंभीरनाद्। प्रविततकह-भिभःशोभाभिराछिगितपदम्हसामहैतां सर्वदोवीं ॥ रक्षत्यक्षादिरात्मा समवसरणगां योजनद्वाद-नमः। स्वति २। जीव २ | नंद २ | वर्षस्व २ | विजयस्व २ । अनुषाधि २ । धुनीहि २ | 3ण्याहं २ । मांगह्यं २ । पुष्पाक्षतं क्षिपेत् ॥ श्रीमङ्गियांणलोकंप्रचणमणिगणांश्विष्टमाांलप्रकृष्ट—

शंकितैः सुम्यद्शिघध्वानैरेकैः प्रगजिद्घनरवसद्योः श्रीजिनाधिं यजामः ॥ ५ ॥ ॐ =हीं पुष्पाक्षतं विक्षित्य ध्वानकेन वाद्ममुद्घोषणं ॥ क्षेतं सर्व पवित्रं गृहनगरवनोद्यानंधन्वादिभेदं। यो रक्षत्यक्ष-साक्षादिप समवस्त्रतेः क्षेत्र मेतदिशेषात् ॥ तैलैः सिंदूरधूळीगुडकृष्धमल्सद्रंघकौधुभवक्षे । स्नाद्ये-शापि यज्ञे प्रमुदितहद्यं तं यजे क्षेत्रपालं ॥ ६ ॥ ॐ आँ कों =हीं प्रशस्तवणै सर्वेलक्षणसं-लाशेखदकामुद्गाः । प्रध्यातध्यानष्टा झनझनरवसांज्झक्षेरादिप्रघोषैः॥ रंगक्रगातरंगोन्दवतुमुलतरवा-तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । ॐ अत मम सन्निहितो भन्न. २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसन्नि-धीकरणं ॥ ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय तैलाभिषेचनं करोमि स्वाहा । ॐ न्हीं क्षेत्रपालाय सिंदूरधुलीसे-रेनायुधनाहनाचिन्हसपारिनार हे केतपाल अत्र आगच्छ र संबौषट् । स्वाहा । ॐ अत्र में ही क्षेत्रपालाय जले गंधं अक्षतं पुष्पं चकं दीपं धूपं फलं अध्यं शांतिधारां समपंयामि ॥ [ि] मार्माक्यामं । बेपां यजामि राशिम्बिशि बास्तुदेवं ॥ ॐ चीं हे बास्तुकुमारदेव अत्र चनं करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय सुगंघगंघानुलेपनं करोमि स्वाहा । ॐ -हीं क्षेत्रपालाय कीसुंभवस्तवेष्टनं करोमि स्वाहा। ॐ -हीं क्षेत्रपालाय पुष्पमालावेष्टनं करोमि स्वाहा। ॐ -हीं उन्नातापूरिनशमीकृतसंस्कृतायां । पुण्यात्मनीयभगवन्मत्वमंडपोन्यां ॥ वास्त्वर्चनादिविधिलिन्ध-भेत्रपालाय गुडमोदकार्पणं करोमि स्वाहा। ॐ -हीं केलपालाय सुगंधक्र्याचेनं करोमि स्वाहा। ॥ अथ पंचकुमारपूजा ॥

३०० अत । ॐ न्हों वायुकुमार-। यज्ञांगमुन्देदमुगंधिशीतमुद्रायुना. शोधयताध्वरोवी ॥ ॐ -हीं वायुकुमारदेव सर्वविन्नावि-र्रामें सिचेत् ॥ ॐ न्हों मेघकुमारदेव अत्र मंघकुमारदेव धरा प्रक्षालय र 五五 यज्ञभाग े उठ र वाहा しい <u>ુ</u> वायुक्रमारद्वाः भेव २ वषट् स्वाहा ॥ आहानस्थापनसांक्रधांकरणं॥ आह्वान्स्थापनसाक्षेत्रीकरणं ॥ ॐ तिष्ठ २ ठठ स्वाहा भाभ अक्षतं पुष्पं चर् दीपं धूपं फलं मिले आयात मो मेघकुमारदेवाः ॐ अत तिष्ठ २ ठठ यज्ञभूमिं । आगच्छ २ संबौषट् स्वाहा मही पूर्ता कुरु रे हु फट् स्वाहा-। समुद्रीणेश्वा गंधोदकः प्रोक्षत नामच्छ र संबीपट् स्वाहा । अंहर्सवंझंदंक्षः फट् स्वाहा । आग्रच्छ २ संबीषट् स्वाहा इदमध्यमित्यादि ॥ २ ॥ र्व्यमित्यादि ॥ ३ ॥ सन्निहितो भ

। हे व॰ अत मम सिन्निहितों भव २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वान-हे नागकुमारदेव अत्र आगच्छ २ संवौषट् स्वाहा । हे ना॰ अत्र तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । हे ना॰ अत्र मस सान्निहितो भव २ वषट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ ॐ =हीं नागकुमार-प्रथितान् प्रशस्तान् अशेषविद्योपश्चमाय दुर्भान् संस्थापयामो हरितान् क्रमेण ॥ ॐ चाँ दर्पमथन स्थापनतात्रिघीकरणं ॥ ॐ न्हीं बन्हिकुमारदेव इदमन्यीमित्यादि ॥ ४ ॥ नागाः समुत्याय मही-समिमां मखोबी ज्वालाकलापेन परं पुनीत ॥ ॐ न्हीं वन्हिकुमारदेव उवल प्रज्वल आभिततेजसे थीनिजिरेशाधिपचकपूर्व इत्यादि पुण्याहवाचनं पठेत् ॥ पवित्रभूमि परितो दिशासु पूर्वादिकासु स्वाहा । पढ्दभीपूलानलेन भूभि ज्वालयेत् ॥ हे विन्हिङ्मार अत्र आगच्छ २ संबौषट् स्वाहा । ॐ -हीं भ्रपिटिसहस्रसंख्येभ्यो नागेभ्योऽस्तांजिलिं प्रसिचासि स्वाहा । ईशान्यां दिशि नागसंतर्पणं ॥ नाय नमः स्वाहा । ब्रह्मादिद्वादिश्च दफोः ॥ १ ॥ गंघच्छटाभिः परितः प्रसिक्तां काइमीरसारेण मुपेत्य रांचारशीलाः मुखिनः समर्थाः । जिनाघ्वरे पष्टिसहस्रसंख्याः प्रतृष्यताऽनेन मुघारसेन । । अत्र प्रयाह्वाचनपार्धान्यास्त्र ॥ है व॰ अन तिष्ठ २ ठठ स्वाहा । देव इद्मध्यमित्यादि ॥ ५ ॥

[ हतामुलेगा । सुगांभिपुरपप्रकरां धारित्रीं यज्ञोनितां संप्रति चर्चयाभि ॥ ॐ -हीं भूः स्वाहा

रूम्मिदेवते इदं जलादिकमर्चनं गृहाणं र जलैगैषादिभिया भूम्यर्चनं ॥ र ॥ दभै प्रस्तीयं बस्ते वा वेजासनमधोऽपि वा । अत्रोपवेशनं कुवें वामे पत्यंकयोगतः ॥ ॐ न्हीं अहं ६मं ठठ मम सर्वाणिनाइंहरिचंदनसौंगंध्यदि-ियदिगिनवरो हंसांशुधवत्छ कूलांतरीयोत्तरीय: ॥ ॐ श्वेतवणें सवोंपड्वहारिणी सबैजनमनोरं-जिनी परिधानोत्तरीयं घारिणी हं र झं र वं र सं र तं र पं र परिधानोत्तरीयं घारयामि रवाहा ॥ वहाप्यरणं ॥ ४ ॥ अतिनिमेलमुक्ताफलललितं यजोपवीतमतिपूतं । रत्निश्चयामिति मत्वा जरोपि फलुपापहरणमाभरणं ॥ ॐ -हीं सम्यग्दर्शनज्ञानेचारित्राय नमः स्वाहा । यज्ञोपवीतसं-थारणं ॥ ५ ॥ धृत्वा शेखरपट्हारपद्कप्रेवेयकालेबकं । केयूरांगद्मध्यक्धरकटासूत्रं च मुद्यान्वितं ॥ " वंनत्तुंडलकणपूरममले पाणिह्ये कंकणं। मंजीरं कटकं पदे जिनपतेः श्रोगंघमुश्रोकतं॥ षोड-शाभरणे॥ अय शुळ्यंत्रमंत्रणवित्रजलं पारीपिंच्य दभंपूलेन भूमि संमाजीयेत्॥ (येथं शुख ग्नमंत्रांनी पित्र झालेले पुण्याहकलशाचे पाणी सिंपून दमांने यक्तभूमि झाडावी. ) ॐ हाँ दिविषरिणामसमानविमलतमसालेलसानपवित्रीभूतसबोगयष्टिः । । अय इंडालकारः । दिमसिनं करोमि स्वाहा ॥ ३ ॥

भारा अभितासिक्युमानेकदुमांगीकष्ट्या । यक्षी यथामि यत्ने निजमदाणिरतेः सर्वविज्ञान्यात्ते ॥ ॥ । १३ -ती करिल्मायनेपद्रमांगीनिनायानारे सन्मारीयतिपाछिनि भगनिनि यधिष्टित ज्ञादिक्य है। देस्यदियश्च । नामं नामं यं समाराघयंति ध्यायं हायं तं जिनं पूजवामः ॥ ॐ न्हीं अहे नमः धवने घने । श्रुतकेबालिनः पादौ प्जयामि महामुनेः ॥ ॐ व्हाँ गणधरपरमोधिने जलं ॥ ग्राति-मावामभागे गणधराचेने ॥ श्रीमञ्जैनेद्रमागे प्रमुदितहद्यः साघुलोकोप्कारी । मिध्यांद्रिघयोग-स्वेहंपःहः अहं सर्वशांति कुर २ स्वाहा ॥ पुष्पांजालः ॥ देवो दैत्यः किन्नरः खेचरेंग्रे यक्षो रक्ष्यं-गरमेष्टिने जलं निर्वेपामि स्वाहा । एवं गंधाब्यविधाचेनं कुर्यात् ॥ जाताः सर्वज्ञवकत्राद् गणधर-ॐ न्हीं सरस्वत्ये नमः जलं ॥ प्रतिमाद्धिणभागे वाग्देवतार्चनं ॥ सिद्धांतसौक्तिंकीर्णभूतरकं-। गिपासित् भगयन् यक्षेश्वर जहादिकमचेनं गृहाण २ स्वाहा ॥ यक्षार्चनं दक्षिणे ॥ छोके रात्वातु-प्रकटितामिखिलोन्मार्गिवेध्वंसनोत्कः ॥ नानापुण्यप्रदेशाप्रविहरणगद्धिविकयाशाक्तिभुक्तः । श्रीगान् यथाधिराजः प्रचरतम्महा प्रत्यते पुण्ययजे ॥ ३% ही कल्यिगाज्ञंषद्मिगितिनाज्ञनपर सन्मार्गत्र-[संपां परगरमिनंत्रांन्हसळनंत्रना । दशां न्यकां स्मुध्नजायापि परमादाद्रगदानमंती ॥ स्यानाद्रन्या- ॥ निकरिविस्तृता बीयवाधि । रंगोपांगाविभेदै स्तव्तुमुनिजनै आपि हम्भाविशेषात् ॥ श्रेयोसार्गप्रकाशे स्हिटकचिविलसधीपिका सबैलोक—न्यापारस्य प्रमाजी त्रिभुवनमाहिता शारदा पूर्यतेऽच ॥ ेंसे सम्पण २ र माहा ॥ सासनदेनताचेने वाचे ॥ स्तेनं होगानुडपात्रम असनपानमात्राता नाः

परिवर्णमध्राजलवीक्षरससम्बर्धतार्णवक्षोरसागर्भभत्यितिलंतीर्थदेवतामणिमयमंगलकलशसभतं नव-नाशनकृज्जलयंत्रं तन्मच्ये निक्षित्य कमादाराघिष्ट्यामः ॥ ( यात्रमाणे जलहोमकुंडाच्या पश्चि-नेनाक्रमान अचेना करून, पुण्याहकलश स्थापून, त्या पुष्याहकलशांत संबोपद्रव नाश्वकर गाढतः । चतुरंगुलियस्तार्मेनलाबितयान्वितं ॥ १ ॥ श्रीप्रातिहायांष्टकनैमवेऽस्मिन् श्रीविष्णाभु-जेशकणीक्वंघं। नत्वा जिनेकं जलहोममेवं वस्ये प्रशांत्यै विषमग्रहाणां॥ र ॥ यस्ताष्ट्रिल-भूम्यचनाकमणाभ्यच्यं । पुष्पाइकलक्षं संस्थाप्य । सत्रीपद्रत्र-ममागीं असलेल्या श्रीजिनश्रतिमेची पूजा सांगून, त्या जलहामकुंडास अलंकार करून, सृत्य-णारं जलयंत्र ठेतून, युढं सांगितत्याप्रमाणें पूजा चालविणें.) हस्तप्रमाणविस्तारमायागेनाव-कुंडलक्षणमिदं श्रीवारिहोमो जिनैः । प्रोक्त ताम्रस्दादिवस्तुराचितं कुंडं समारोध्यते ॥ कुयोः बुषः॥ १॥ मत्कुर्यादिमिहोमं च जलहोमं च माष्ट्रजः । प्रत्यग्न्यस्यच् यो जैनो " नारिहामिनासं-ॐ नमोऽही भगवते श्रामते पद्ममहापद्मतिमिं छकेसगीमहापुंडरिकपुंडरीकर्गगासिधुरोहिझोहिता-युतः॥ ४॥ श्रांखंडतंडुलमिभः संभूषितगळं वरं। शुद्रतीयोंदकैः पूर्ण जलकुंडं महास्यहं॥ ५॥ र्याहार्दहार्क तासीतासीतादानारानरकातासुवर्णकुलारू प्रहलारकारका वाचनकनदानद्वालुष्प्रमाह-मुधौतगोभिते बोहिंधुंजे जिनमहामहे । संस्थाप्य पूजकाचायों जलहोमं समाचरेत् ॥ ६ ॥ च्छीतिथिदेवता ग्रहसुरान् शेषांश्र संतर्पणं । शांत्यर्भ जल्होनं मिष्टमम्बहं मिषाय । त्कंडमळ्क्त्य

येथे हा मंत्र सणत जल्हा-मंत्रतले विलिख्य कुशले स्तव्यत्रगंघानितं । शुद्धवर्थं निजमूषि मंत्रितपयः तपांज, श्रेतपंचसप्तदलभूत् पद्म-. स्राणजे त्या ह वरा विध्वतं प स्रोरं: पषासनसमन्वितः प्रधानी मुख आह तुर्वास कुंभावर हाताने पाणी घरणे. नतर पाणी पवित्र होते. कुदाय がなり किर, र मी जलकुडात ओतणे. समाचरत् ॥ ॥ पांश्रमामिम्हाः ह्याभापुरः वंद्रन चर्चितं क्यांत् मिल्याच्या दक्षाणय पनित्र मिद्मि स्वापयत् कुंडगंभतः॥ ९॥ पद्मारानं रत्नसुगंधचूणीयुष्पफ्लक्शाद्यैश्व रिचतं तीयोदकं नमः स्वाहा ॥ सेचाम्यहं पावनं ॥ यंत्रमत्र लिख्यते आउसा

क्सोंसनावर अलकट पालकट घालून बसपे आणि करून होमक्डाच्या पूर्वेत मांडलेख्या

कमल घेजन जलहोमकुडाच्या मध्यभागी ठेवणे. ) ततः परं शंबरनामधेयं क्षिप्ता च शीतज्बर व उष्णज्बर ज्यांच्या शरीरास पुढें सांगितत्याप्रमाणें त्या यंत्राची पूजा शीतोष्णजातज्वराविम्रहाणां नृणां प्रशांत्यै प्रयजेयसित्यं ॥ (त्यानंतर लिह्नन प्राप्त झाले आहेत अशा मनुष्यांच्या शांतीकरितां केलें ते श्रेष्ठ जलयंत्र जलकुंडांत ठेबून,

### = अय जल्यानाना

बालविषे.

शीतोष्णतप्रजनशांतिकशे हिमांशुः विगिर्यंत्रमन्यं महयामि भक्या ॥ १ ॥ आगन्छ तिष्ठ तिष्ठिति सिन्निधि मे भज शंबराष्य्यंत्र त्वं गाज्ञानाकियादिकयाऽऽनंदानौभि शांतिकृते ॥ ॐ नहीं शंबरनामधेययंत अन् अवतर २ ्यच्छांखुगंघविमलाक्षतपुष्पजातैनेवेचद्यिपवरधुपफलोत्कराघ्यैः।

ॐ॰ अत्र मम सिनिहितं भव २ वष्ट्

लाहा। ॐ अत तिष्ठ र ठठ स्वाहा

नाहा ॥ आद्वानस्थापनसन्निधीकरणं

शंबरनामध्याय ॥ जलं ॥ १ ॥ गंबगंजेंद्रकपोलिमिलिपाऽनंतकरींद्रकरंबपटीरै: श्वरश्त्रोवेडबसमक्षं श्वरचक्रमहं परिचाये तिटिन्यु च्चे वित्यां भ दन्न सुगधिः

ॐ -हीं शं॰॥ अक्षतं ॥ ३ ॥ जातिजपांबुजमिष्टिमुमछीकेताक्षकेरवजातळतांतैः। शंबर॰॥ ॐ -हीं रांबर ॥ ॐ हीं रां ॥ मंग् ॥ २ ॥ अक्षयमोक्षत्रेलाक्षसमंक्षरक्षतम्।तिभिरक्षतपुंजैः। रांबर ॥ मुहारयामो जिनवरपदमूले शंबरस्योद्धरामि ॥ अध्यै ॥ शांतिघारां ॥ तिथिष्रहसुरैलेकिपालैरप्य-अनिक्शारानरतारितिषिदेनतास्ता यक्षादयो जिनमुखािश्रतयज्ञागाः । वस्त्रायुघाभरणलक्षणवा-नले ॥ सिलेकसदकगंषोष्फिल्लदीपप्रधूपैः प्रवरचक्फलादिद्रव्यसंद्भंगभेः । कनकमयसुपानेष्वरुपे-हमांका मिन्नेतु विप्तमिच्यं हवनोत्तवेऽसिन्॥१॥ॐ -हीं को पंचद्शातिधिदेवता अत्र नियं र बगर् रवाहा ॥ आह्वानस्थापनसिक्षिधीकरणं ॥ यथाष्टिकान् जैनमहामहेऽस्मिन् पंचा-्रसाऽहं तिभिनिजरारतान् । हुला च संस्थाप्य विधिक्रमेण प्रीत्या सुखांरतेः परितर्पयामि ॥ २ ॥ स्वाहा । ॐ अस मम सन्निहिता र्गुः शुः शुः मुपं ॥ ७ ॥ भन्यभनज्वरनाज्ञनहेतुदिन्यफलैः सकलामयभेदैः । श्वार ॥ ॐ हीं शं ॥ पुष्पं ॥ ४ ॥ इक्षुगुडाज्यपयःपरिपाकैरक्षहरेंक्रक्यसमूहैः । शं ॥ उँ क् ॥ औ श्वरः ॥ उठ । अय प्रथममेलकाम्यंतरे तिथिदेवताचेन ॥ । ५॥ शोणमहायाणिनि मितवीपैः प्राणिमनारितामिराहतव्भैः। कुंकुमकुरणागक्षभरजातैः प्रेलम्बदिरतक्षुपसमूहैः। मेनिटितं । होमकुंडं शुभं प्राहुः सनैशांतिकियारयपि ॥ १ ॥ आगार्जत र संबोपट् स्वाहा। ॐ अन्न तिष्ठत र ठठ

पन्नगा नयमाठी ॥ आगत्य रवायुघाची(ह तु चमर्यरोचनौ विद्यमारी । विश्वतिदाशनौ ये जिनमहसम्य ते। त्यों सुतिये ते ॥ ॐ न्हों, को, यद्मादिपंचद्यातिथिदेवा इद्मध्ये, पाद्यं जलं गंधं अक्षतं पुष्पं दीपे धूपे फले बिंटि स्विस्तिक यज्ञमागं यजामेहे प्रतिगृधाता र स्वाहा ॥ यांतिधारा । समन्ताद्स् रगृहांश्युः यक्षो वैधानरादिाः प्रमळ्,तरमहा,मोहरक्षः सदेवौ । नैऋत्याक्षिः

जापाठ

# । अय वित्यमेललयां नय्यहार्यनं

गिर्। होममहे भनंतु ॥ ॐ ऑ को ही प्रशस्तवणीः सर्वेळक्षणसंपूर्णाः स्वायुधवाहनवधूचि-ॐ अत्रःतिष्ठत २ ठठ शुष्टी यज्ञमहा भवंतु साहिता बध्वा-स्फ्रमि कांत्या गगनांगणे ते सब कल्याणामिरलाः प्रसन्नवद्ना विद्यावावध्व लाहा। ॐ अन मम सान्निहिता भवत र वपट् स्वाहा॥ आह्वानस्थापनसांनिधानरण। युवांकाविभेः ॥ २ ॥ आदित्यसोमघरणीस्तिमामसूनुजांबाऽसुराचितशनेश्वरराहुकतून् हमपियारा हे नगगहदेवा अत्र आगच्छत र संबौषट् स्वाहा जिसीय निखं शणिकादिकानां प्रदक्षिणीकृत्य च मंदराष्ट्रि। सन्तः ॥ नानावणंतद्यपूरित्यहा उयांतिःप्रभावात्मकाः आदित्यादिमहाग्रहा नवविषाः संवे जिनेद्रोत्सवे

॥, ॐ ऑं मों हीं आदित्यादि-

यहान् सपारेवारवधूसमेतान् भतुमेहोत्सवावधावहमाह्यामि

। इति नवग्रहाचन् ॥

नगमहद्या इद्मध्यमित्यादि ॥

भवनन्यंतरज्योतिष्कद्वाद्शाचानिवासिनः । दाजिशतःसुरानध्येरंचऽहं हवनोत्त्ये ॥ ॐ आँ को न्हीं, प्रशस्त • हे हार्निशा दें इ। अत्र आगा च्छत २. संगीपट् स्वाहा । ॐ • अत्र तिष्ठत २ ठठ स्वाहा। ॥ अथ त्लीयमेखलायां हात्रिंगांदेदाचेनं ॥

श्रारचतुर्विधान् प्रियतयाऽत्राऽऽह्य भक्त्या युनः। कुर्वऽहं विधिवत् सुवस्तुभिः सुसिद्धाष्टाभिरिधि

ॐ॰ अत्र मम सन्निहिता भवत २ वपट् स्वाहा ॥ आह्वानस्थापनसान्निधीकरणं ॥ ज्योतिष्का गवनामरास्तद्तु वा सुञ्यंतराः स्वर्गिणो। ये ये स्वायुधवाहनादिविभवा हार्भिशादिद्राद्यः ॥ तांस्तां-

मुवि ॥ २ ॥ असुरभुजगविष्टुत्सत्तुपणांप्रिवातस्तिनितजलधिनाथद्वीपकाष्टाङुमारान् । दशभवन-निवासान् स्वायुष्यस्त्रीसमेतान् जिनपतिसवनार्थं प्रार्थयात्यामार्थं ॥ ॐ आँ को न्हीं असुरकुमारा-

दिसवेनेंद्रा इदमर्घिमित्यादि ॥ ३ ॥ किन्नरिकेपुरुषगरुडगंधवीधीशयक्षराजेंद्रान् । राक्षसभूतिपि-सन्संगिवतेनप्रकाशकलौ सुष्टचलोकोपकारिकिरणेष्टवनौ हिभिष्रौ । ध्वरताऽिखलांधतमसौ सवने .जिमंस्य तीब्रांशुशीतिकिरणावहमाह्वयामि ॥ ॐ आँ को चीं सीमेंद्रादिपंचित्रधक्योतिसिंदा इदमध्ये-गित्यादि ॥ ४ ॥ सीघमैकटपपतिमीशसनत्कुमारमाहँ द्रपद्म मनलात्वशुक्रकटपान् । देवं सतारसाह-र्शाचीन् जिनशासनव्यंतरान्धौ ॥ ॐ औं कों न्हों किन्नराच्यविघवव्यंतरेंद्रा इद्मध्येमित्यादि ॥

वितानत माह्यामि सप्राणतारणसैरइमद्च्युतेंद्र ॥ ॐ ऑ को ची दात्रिशादेदा इदमध्यभित्यादि ॥ ॥॥

### ॥ अथ दिनपालकपूजा ॥

रूत्रादिकाष्टः शुचिलोकपाला होमोत्तवं वा परिपालयध्वं। गण्हंतु पूर्णोहुतिमाद्रेण त्वदीयना-गतालंश माह्ये भक्या ॥ २,॥ पूर्वाशाधीशहञ्याशनमहिषगता नैऋते पाशपाणे । बायोय-गिजितहोमशांत्यै ॥ १ ॥ सुरयमवरुणनिषीशान् हुतवहराक्षतसमिरिगौरीशान् । यज्ञेऽहैतामिहेंडुं

दिक्षाला इद्मध्यमित्यादि ॥ यस्यार्थं॰ ॥ शांतिधारां ॥

स्यः। स्यथा स्वाहा गण्हीध्यं चरुममृतामिदं स्वास्तकं यज्ञभागं॥ ॐ आँ को न्हीं इंद्रााद्दिश-

शंद नंदाभरण फाणेपते रोहिणीजीवितेश ॥ सर्वेच्यायात वाहायुधयुवतिजनैः सार्धं मां भूभुवः

## ॥ अथ सप्तथान्याहातः॥

ह्मणतात. पुढें सांगितलेल्या प्रत्येक मंबाने हें मूठभर मूठभर घेऊन जलहोमकुंडांत विषम-गस्यप्रमाणचणकाढकमाष्मुद्रगोधूमशालियवमिथितत्तमघान्यैः। होमः प्रथितिमुष्मिर्बुकुडे वारांश्र होत. ह्यांतील प्रत्येक घान्य शेरमर शेरमर मोजून घेऊन एकंदर मित्र करणे याला सप्तघान्य तम नियमग्रहदोपशांत्येः ॥ १ ॥ ( हरभर, तुरी, उड़ीद, मूग, गहू, साळी व भात हीं ७ थान्ये शांतिकारतां ७ वार आहति देणं.) E Inches = 11.

ॐ -हीं इंद्र दांतुरस्य संवेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं असे दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं वैम्हेर्च्य दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं के नहीं वेश्वरस्य सर्वेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं । पवन दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं । के नहीं इंशान दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं धनद दांतुरस्य सर्वेशांति कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं श्वंश्वरमाम कुरु र स्वाहा । ॐ -हीं श्वंश्वरमाम कि निशाव्युणेपाणिभ्यां कुवेतु परमेष्ठिनां॥ १ ॥ ॐ -हीं अहंत्परमेष्ठिनस्तपंयामि । ॐ -हीं सिम्हपरमेष्टिनस्तपंयामि । अक्रिक्तपंयामि । स्विध्ययामि । स्वध्ययामि । स्वध्ययमि । स् नणकादिसमयान्यहोमैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्यसादादस्य यज्ञमानस्य शांतिभेवत् गंवस्य यांनिभेवत् । राज्ः यांतिभेवत् । गृहस्य यांतिभेवत् । लोकस्य यातिभेवत् ॥ जलधा-घेनस्तपंयामि । ॐ =हः सर्वसाधुपरमेष्टिनस्तपंयामि ॥ गंघपुष्पाक्षतद्भैखंडान्वित्जलेन मित-गत्र स्थितेन पंचपरमेष्ठिनां तर्पयामि ॥ ॐ =हीं सुरेंद्राद्यो दिक्पालाः शंबरनामधेयाश्च सर्नेऽप्येते सानिपातेन प्राथेना ॥ इति सप्तषान्याद्वति:॥

### ा अय वियानगढातः ।

श्रीधीक

हुत्या स्वमंत्रचितमंब्नि सत्र सत मुधिगृहीतातिल्यालियवं च प्राथं। नित्याहत्यहतसमन्द्रिरथांबुकुडे एकस्थद्धि बरदंतु सदा ग्रहा वः ॥ १ ॥ ( तीळ, साळी व भात हीं ३ घान्ये होत. ह्यांतीछही ग्रत्येक धान्य शेरभर शेरभर मोजून घेऊन एकंदर मिश्र करणें याला त्रिधान्य ह्यांतात. पुढील प्रत्येक मंत्राने हें मूठभर मूठभर घेऊन त्याच जलहोमकुंडांत ७ वार आहुति येणेकरून सवे यह सदोदीत प्रवस होतात, )

### = 19:=

ॐ आँ कों नहीं हं फट् आदित्यमहाप्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुर २ स्वाहा । ॐ सोममहाप्रह सर्वेऽप्येते तिलाविविधान्यहोमैराराधिताः प्रसन्नवंतो भवंतु । तत्मसादाद्रस्य यजमानस्य शांति-उ०ँ॰ राहुमहाप्रह दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ दातुरस्य सर्वशांति कुर २ स्वाहा । ॐ कुजमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा । तर्पणं पीठिकामंतैः ॥ इत्यादिपंचपरमेष्टिनां तर्पयामि ॥ ॐ न्हीं आदित्यादयो नवंत्रहाः । ॐ॰ केतुमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांति कुरु २ स्वाहा,॥ (या मंनाने त्रिधान्याहुति देण, ३०० त्रहस्पतिमहाग्रह दातुरस्य शांति कुर २ स्वाहा । ॐ० शुक्तमहाप्रह दातुरस्य सर्वशांति कुर २ स्वाहा । ॐ० उँ० बुधमहाग्रह दातुरस्य सर्वशांतिं कुरु २ स्वाहा । महायह दातुरस्य सर्वशांति कुरु र स्वाहा

निरजमे नमः । ॐ हीं निर्मेलाय नमः । ॐ हीं अछेद्याय नमः । ॐ हीं डें नी गरमपुरुपाय नमः । ॐ नी परमकाष्ठयोगरूपाय नमः । ॐ नी लोकायनिवा-अना दिएगंपरमिरेश्यो नमः । ॐ हीं अनाबतुपमसिद्धेश्यो नमः । ॐ हीं सम्यग्द्षष्टिश्यो नगः। ॐ न्हीं आसन्नभन्येभ्यो नमः। ॐ न्हीं निर्वाणप्जाहेभ्यो नमः। ॐ न्हीं शंब शांतिभेवत भिने नगः । ॐ न्हीं परमसिन्टेभ्यां नमः । ॐ न्हीं अहीतिसन्नेभ्यो नमः । ॐ न्हीं केब-ॐ हीं परमजाताय नमः अनंतदर्शनाय नमः । ॐ -हीं अनंतवीयाय नमः । ॐ -हीं अनंतमुखाय नमः नमः। ॐ =हीं अजराय नमः। ॐ =हीं आमराय नमः। ॐ =हीं अप्रमेयाय नमः अगभेवासाय नमः । ॐ न्हीं अक्षोभ्याय नमः । ॐ न्हीं आविलीनाय नमः नमः लिसिडेम्यो नमः । ॐ न्हीं अंतकृत्तिहेम्यो नमः । ॐ न्हीं परंपरसिद्धेभ्यो नमः । ॐ न्हीं अन्याबाघाय नमः। ॐ न्हीं अनंतज्ञानायः भिवत् । संबस्य शांतिभैवत् । राज्ञः शांतिभैवत् । यहस्य शांतिभैवत् । लोकस्य अहंजाताय नमः ॐ न्हीं स्वप्रदाय नमः जल्धारानिपातेन प्राथना ॥ इति जिधासाहतिः । नमः अह सत्यजाताय नमः अक्षताय नमः । ॐ अनुपमजाताय

समाधि-तपैयामि ॥ परमपीठिकारूपांदेव्यमञा-गृहस्य शांति-जातिमंत्ररूपाईन्मंत्राद्या जलादुतयः समाराधिताः प्रसंस्यतो भयतु अपमृत्युविनाद्यानं भवतु । सेवाफल षट्परमस्थान भवतु गिठिकामंत्रैः इत्यादिपंचपरमेष्टिनाँ ।रणं भवतु । तर्पणं नामध्याय नमः।

ग़ांतिभीवतु राज्ञः शांतिभीवतु । । इति जलतर्पणानि मंबत् । लोकस्य शांतिभेबत् । जलधाराानिपातेन प्राथना । त्यिसादाद्स्य यजमानस्य शांतिभेवत् । संघस्य

औं नहाँ अहंद्भयों नमः स्वाहा। ॐ नहीं सिद्धभ्यों नमः स्वाहा। ॐ नहें सारिभ्यो नमः स्वाहाँ। ॐ नहीं पाठकेग्यों नमः स्वाहा । ॐ नहः सर्वमाधभ्यो नमः चतावैशातियक्षीभ्यो नमः स्वाहा । ॐ हीं दश-अष्टविधन्यंतरेभ्यो नमः स्वाहा । ॐ हीं पंच-। ॐ न्हीं रोहिण्यादिषोडशविद्यादेनताभ्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं हा । ॐ न्हीं चतुर्विशातियक्षीभ्यों नमः स्वाहा । ॐ न्हीं दश-। ॐ न्हीं जिनचैत्येभ्यो नमः । ॐ -हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा ।, ॐ -हीं जया-वाहा। ॐं -हीं जिनचैत्यालयेभ्यो नमः स्वाहा। ॐ -हीं सम्यग्द्रशनाय नमः स्वाहा यमेंस्यो नमः स्वाहा । ॐ न्हीं जिनागमेभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं सम्यज्ञानाय नमः स्वाहा वतुर्विशानियक्षेभ्यो नमः स्त्राहा गष्टदेवताभ्यो नमः स्वाहा । विधभवनवासिभ्यो नमः

न्हों अए-

पिद्शकल्प्वासिभ्यो नमः स्वाहा

भिगेत् आमा पाठ आहे. गोत मिनेस्-सेचन काणे. शिपेत्-टाक्णे काणि पिवेत्-पिणे. याप्रमाणे अर्थ होतात. अर्थात के साम पाठ आहे. जाणाखी एका प्रथात के साम पाठ आहे. जाणाखी एका प्रथात के साम काणे पिवेत्-पिणे. याप्रमाणे अर्थ होतात. पीठिकामंत्रैः इत्यादि 'पंचपरमेष्ठिनां त्रपैयामि ॥ अहंदाद्यो नवदेवताः । सम्यग्द्रोनज्ञानचारि-नदेयताश्च । असुरंद्राद्यः सर्वे सुरंदाः । शीप्रभृतयो दिक्कन्यकाः । इंद्रपौरस्त्यदिक्पालाः । श्वर-त्राणि । जयाब्यष्टदेवताः । सोहिण्याद्यो विवादेवताश्र । मोमुखाद्यो यक्षेद्राः चक्रेश्ययद्यः शास-नामधेयश्र । एते सरेंऽपि देवता जलहोमैः समाराधिताः सुप्रसन्ना भवंतु । तत्प्रसादादस्य यज-शांतिभैवतु । जल्धारानिपातेन प्राथना ॥ इति पुनर्जलतर्पणानि ॥ ॐ न्हीं सम्यग्द्शनाय नमः स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यज्ज्ञानाय नमः स्वाहा। ॐ न्हीं सम्यक्चारित्राय नमः स्वाहा। इमा-मानस्य शांतिभैवतु । संषस्य शांतिभैवतु । राज्ञः शांतिभेवतु । गृहस्य शांतिभेवतु । लोकस्य नूर्भवःस्वः असिआउसा अहं प्राणायामं करोमि खाहा॥ इमं मंत्रं नासिकामंगुष्ठानामिका-र न्हीं र इनी र क्वीं नं मंहं संतं पं दां दीं हं सः स्वाहा । 'द्वाद्शांगस्पर्शन् ॥ दिकन्यकाभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं द्वालोकपालकभ्यो नमः स्वाहा । ॐ -हीं नामघेयाय नमः स्वाहा । ॐ स्वाहा । भुः स्वाहा । भुवः स्वाहा । सवः स्वाहा । । अथ आचमनम् । मंत्रात् त्रिर्घायं जलं सिंचेत् ॥

क्षियण युत्वा विवागान् जपेत् ॥ (हा मंत्र, अंगुष्ठ व अनामिक या दोनी बोटांच्या शेवटाने नाक

SIPAN

धन्दन तीन वेळा लाणून जप करणे. ) दिक्पालाः प्रतिसेवनाकुळजगद्दोषाहेदंडोद्रटाः.। सीधर्मः निखिलान् निरस्यत् जिनसानोत्सवोत्साहिनां ॥ आदेषणाद्यः ॥ ॐ आँ कों न्हीं प्रशस्तवणे ॐ भुमुँनः स्वाहा ॥ पूर्णाहुतिः ॥ ( येथे पूर्णाच्ये करणें. ) अतःपरं पुण्याहमंत्रेण सिचेत् । शांत्य-दिया दशलोकपालाः शंबरनामधेयदेवता सवे द्वता इदं जलादिकमर्चनं यूयमत गणिहधं र संबेळशणसंपूर्णस्वायुधवाहनवधूचिन्हसपरिवाराः । हे पंचद्रातिथिदेवा भवप्रहदेवता प्रणयन बद्धमगवत्सेवानियोगेन वा ॥ प्रजापात्रकराग्रतः सद्मुपेत्योपात्य बालाचेन ।

### ॥ अथ गुण्याहमत्रम् ॥

लिहेभ्यो नमः । स्रिभ्यो नमः । पाठकेभ्यो नमः । सर्वसाधुभ्यो नमः । अतीतानागतवर्तमान-मेदां देवमहेशितं श्रुतपदं भव्याब्जपूरणा सताम् । लक्ष्मीः शांतिमनारतं जिनवरान् सेवंतु ते छिम्यो नमा नमः ॥ ॐ पुण्याहं ३ प्रियंतां ३ वृषमादिमहातिमहाबीरवधेमानपयेतपरमतीथेकरपर-िकालगाचरानंतग्णपयात्मेकबस्तुपरिच्छेदकसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राद्यनेकगुणगणाधारपंचपरमे-कमारातिचतुद्रयीक्षयमगात् संजातवात् वोधवात् । वाणी विश्वहितंकरा समभवद्विश्वार्थसंद्रिनी । भायिकाः॥ १॥ अनेन यंत्राये शांतियारां प्रकल्प्येत्यं बर्लि दवात्॥ ॐ अहेद्भ्यो नमः

| मत्तीयंकरपरमदेवाः । तत्समयपालिनोऽप्रतिहत्वक्षकेश्वरीप्रभृतिच्तावैशतिशासनदेवताः । गोमु-राजगंत्रिपुरोहितसामंतरक्षप्रभृतिसमस्तलोकसमूहाः शांतिबृष्टितुष्टिभुष्टिक्षेमकल्याणस्वायुरारोग्यप्रदा भनंतु । सर्वतीरूयपदाश्च संतु । देशराष्ट्रपुरेषु च सर्वे आनिष्टाः चोरारिसारीद्धभिक्षावयहविद्यी-वासुकीश्विपालककोटककुळिशान्ततक्षकमलमहापक्षजयांवेजयनागाः । देवनागयक्षगंघवंबह्मराक्ष-सभृतव्यंतर्घभृतिभृताः । सर्वेऽप्येते जिनशासनवत्तलाः । ऋष्यिजिकाश्रावकश्रावकीयष्ट्याजक-गदुष्ट प्रह्मूनिपगाचशाकिनीप्रभृतयो देवाः प्रलयं यांतु । राजा विजयी भवतु । प्रजा सौख्यं यांनु । गजपभुनिसमस्तछोकाः सततं जिनधमेवत्सछाः पूजादानव्रतशीलमहामहोत्सवप्रभृतिसंपा-दिना भत्रेत् । चिरकाळं नंदयंत् । अत्रस्थभन्यप्राणिनः संसारसागरं लीलयोत्तीयं अतुपमसिद्धि-स्ययंत्रप्रभूतिचतुर्विश्तियक्षाः । आदित्यचंद्रमंगळबुघबृहस्पतिशुक्रशांनेराहुकेतुप्रभृत्यष्टाशीतिप्रहाः गाँटामनंतकालमनुभयंतु । इतशायापागणतरणभूतं जिनशासनं नंदत्विति स्याहा ॥ इति गिंउरमा मर्ननः पुष्पाक्षताविभिवंछि द्यात्। इति पुण्याहमंत्रम् ॥ ॥ अथ शालायकम् ॥

व्यापाठ

गंतमानमकांचनशितिबरश्रीरपर्धिगौजुते । हंस त्वबरणप्रणामकर्णात् पीडाः प्रयांति क्षयं ॥ ग्तर्गातरवतः शीघं द्रवंत्यामया । द्पंध्मातमुगेद्रभीमनिवहध्वन्या यथा कुंजराः ॥ ५ ॥ दिव्यस्त्री-शांत्यष्टकं मास्तितः ॥ ८ ॥ अणुबतानि पंचैव त्रिप्रकारं गुणवतं । शिक्षाव्रतानि चत्वारि इत्येतद्-त्रेलोकेश्वर मंगलञ्यविजयादत्यंतरोष्ट्रात्मक-नानाजन्मश्तातंतर्षु पुरतो जीवरय संसारिणः ॥ को वा प्रम्खलतीह केन विधिना लोकाप्रदावानलान्न स्याचेत्व पांद्पष्युगलस्तुत्याऽपगावारिणा ॥ ८ ॥ प्रभापिरिकरः श्रीभारकरो भासयन् । तावद्गारयतीह पंकजवनं निद्गातिभारश्रमं । यावत् त्वचर-उथङ्गस्करविस्फुरत्करशतन्यापातनिष्कासिता । नानाबेहिवित्जेचनयुतिहरा शीघं यथा शाविरी ॥२॥ लंकालोकिनिरंतरप्रविततज्ञानैकमूते विभो । नानारत्नपिनछदंडकिष्येतातपत्रज्ञय ॥ त्यरपादह्रय-नयनाभिरामित्रगुलश्रीमेरुचूडामणि । भारवद्वात्रदिवांकरबुतिहरप्राणीष्टभामंडलं ॥ अञ्याबाधमचि-त्यसारमत्छं त्यक्तापमं शाश्वतं । सीख्यं त्वचरणार्शिंद्युगळरतुत्यैव संप्राप्यते ॥ ६ ॥ यावझोद्यते शांति शांतिजिनंद शांतमनसस्वत्पाद्पद्माथयात् । संप्राप्ताः पृथवीतलेऽपि बहुवः शांत्यथिनः प्राणिनः ॥ कार्षणान्मम मास्तिकस्य च विभो , दृष्टिं प्रसन्नां कुरु । त्वत्पाद्द्ययदेवतस्य गद्तः दाद्शासम् ॥ १ ॥ अहातिहाचायापायसवैसाधून् साक्षीकृत्य । सम्यक्तवपूर्वकं सुवतं दृढवतं णद्यस्य भगवन् न स्यात् ग्रासादोद्य। स्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्।। ७।। रामारुढं में भवतु में भवतु ॥ इति शांत्यष्टकं समाप्तम् ॥

### उद्गांव नामक प्रामनिवासिना आदाप्पा उपाध्यायसूनुना नेमीशा उपाध्यायेन संशोध्य कोल्हापूर श्रीव्यंकटेश्वर मुद्रणालये मुद्रितः अयं पूजापाठः

श्रीशालिवाहन शकान्दः १८४२ मथमाश्रुतिः — मतयः १०००.

रा॰ उदगांव पोष्ट शिरोत्नरोड जि॰ कोव्हापूर. हा प्रंथ मिळणेचा पता- नेमीशा आदाष्पा उपाध्ये

र्हा. पी. में हा ग्रंथ मागवित्यास पाठवितां येईल. प्राहकांनीं आपलें नांव, गांव व पोष्ट यात्रमाणें पूर्ण पत्ता लिहावा.



। यञ्जावर स्थापन केलेख्या कुमावर ठेवणे.



त्रात सीम्यान्या मोह्याने हिहिने. गाणि ते तार

राजाक , विडिंडी मिल्लाम प्रिम्याच्या मोल्लाम किहिंजे. नारा राजा केल्ला कुमावर रेवजे.



TAKARIKA KARIKA KARIKA KARIKA KARIKA MANINGA KARIKA KARIKA

भिन्न अन्तरम्बर्गादम्। दिवर्गा महपात असल्या हेम एक्ष्मी कार्या या यत्राच्यां कार्याक्ष्म सन्य घारणे. प्रकाम



कुंम वेऊन सास बाह्र्रस्या बाब्स गंधाचा हेप हेणे. पाहर्मु गुडाळणे व नव्या बहाने अल्बार फ्रह्न फ्रमङफाणिक्मरपे छ. छेखा घाऱ्यावर ठेवणे.